# UNIVERSAL LIBRARY OU\_176578 AWYSINN

# ज्ञानपीट मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला [ प्राकृत ग्रन्थाङ्क ३ ]

# सिरि वसुणुंदि ब्राइग्यि विरइयं उवासयज्भयणं

# वसुनन्दि-श्रावकाचार

### हिन्दी-भाषानुवाद सहित



### सम्पादक-

पं० हीरालाल जैन, सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थ

# भारतीय ज्ञानपीठ काशी

प्रथम श्रावृत्ति एक सहस्र प्रति वेसाख वीर नि० सं० २४७६ वि० सं० २००६ ग्राप्टेंल १६५२

<del>|</del> | मूल्य ४) रु०

# भारतीय ज्ञानपीठ काशी

# स्व० पुरुवश्लोका माता मूर्तिदेवी की पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र सेठ शान्तिप्रसादजी द्वारा

संस्थापित

# ज्ञानपीठ मृतिदेवी जैन-ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमालामें प्राकृत, सस्कृत, प्रपन्नश, हिन्दी, कन्नड, तामिल ब्राद् ग्राचीन भाषाश्रीमें उपलब्ध ब्रागमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक ग्रौर ऐतिहासिक ब्राद् विविध विषयक जैन साहित्यका ब्रमुसन्थानपूर्ण सम्पादन ब्रौर उसका मृल ब्रौर यथासभव श्रमुवाद ब्रादिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारीकी सृचियाँ, शिलालेख संग्रह, विशिष्ट विहानीके ब्रध्ययन ग्रन्थ ब्रौर लोकहितकारी जैन साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होंगे।

चन्यमाला नम्पादक प्याकत आर नंस्कृतनात्रमाया हाँ० हीरालाल जैन, एम० ए०, डी० लिट्०

डॉ॰ श्रादिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम॰ ए॰. डी॰ लिट्र॰

प्राकृत यंथांक ३

HIIIR

अयोध्याप्रसाद गोयलीय, <sup>सन्त्रा</sup>, **भारतीय ज्ञानपीठ काशी** दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४

स्थापनाब्द फाल्गुण कृष्ण ६ बोर नि०२४७०

सर्वाधिकार सुरचित

विक्रम सं० २००० १८ फरवरी १६४४

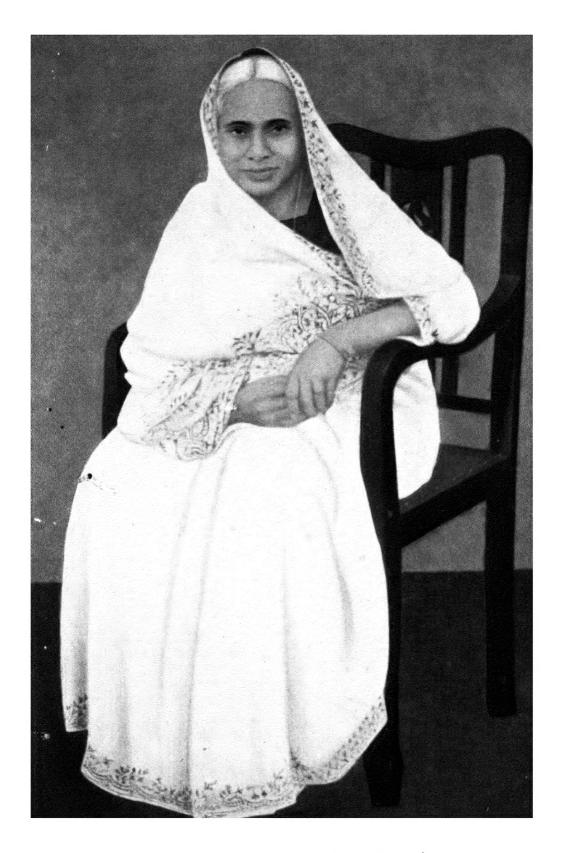

स्व० मूर्तिदेवी, मातेश्वरी सेठ शान्तिप्रसाद जैन

# JANA-PILHA MURIIDLVI JAINA GRA THAMALA

### PRAKRIT GRANTHA No 3

### VASUNANDI SHRAVAKACHARA

OI

### ACHARYA VASUNANDI

### WITH HINDI TRANSLATION

1 11 111 1

### PANDEL HIRALAL JAIN

Siddhant Shastre Nyayatirdia



Publish d bi

# Bharatiya Jnanapitha Kashi

l'ust Editi n 1000 Cop es. | V MSHAKII, VIR SAMVAT - 178 VIKRAMA SAMVAT - (1) APRII - 1952

| Price | Ro. 9.

# BHĀRATĪYA JNĀNA-PĪTHA KĀSHU

FOUNDED BY

### SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

### SHRI MURTI DEVI

-- \*\*\* T) (T==000 -

### JNANA-PITHA MURTI DEVI JAIN GRANTHAMALA

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAIN AGAMIC PHILOSOPHICAL, PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSA, HINDI. KANNADA & TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE ALSO WILL BE PUBLISHED

> General Editors of Prakrit and Samskrit Section Dr. Hiralal Jain, M. A. D. Litt. Dr. A. N. Upadhye, M. A. D. Litt.

PRAKRIT GRANTHA No. 3 DIVATUULUUNUUNUUNUUN OUUNUUNUUNUUNUUN D

### PUBLISHER

### AYODHYA PRASAD GOYALIYA

SECY., BHARATIVA JNANAPITHA, DURGAKUND ROAD, BANARAS No. 4.

### 

Phalguna Krishna 9, Vira Sam. 2470 Vikrama Samvat 2000

\*\*Isth Feb. 1914\*\*



# परम उदासीन प्रशान्तम्ति सचेल साधु श्रद्धेय, पूज्य, श्री पं० गर्णेशप्रसादजी वर्णी

**न्यायाचा**र्य

के

कर - कमलों में

सविनय

भेंद

समर्पक **हीराला**ल

# **यन्थानुक्रम**णिका

|           |                                  |        |       |       | पृष्ठांक |
|-----------|----------------------------------|--------|-------|-------|----------|
|           | सम्पादकीय बक्तव्य                | •••    | • • • | • • • | 3        |
|           | प्रस्तावना                       | •••    | • • • | • • • | १३-६४    |
| ٤.        | त्राद्शं प्रतियोंका परिचय        | • • •  | •••   | •••   | १३       |
| २         | ग्रन्थ <sup>्</sup> परिचय        | •••    | •••   | • • • | १५       |
| ₹.        | ग्रन्थ परिमाग्                   | •••    | • • • | • • • | १६       |
| ٧.        | •ैप्रन्थकार-परिचय                | • • •  | •••   | • • • | १७       |
| ٧.        | नयनन्दिका परिचय त्र्यौर वमुनन्दि | हा समय | • • • | • • • | १८       |
| ξ.        | उपारक या श्रावक                  | • • •  | • • • | • • • | २०       |
| <b>9.</b> | उपासकाध्ययन या श्राबकाचार        | • • •  | •••   | • • • | २१       |
| ς.        | श्रावकधर्म-प्रतिपादनके प्रकार    | • • •  | • • • | • • • | २१       |
| .3        | वसुनन्दि-श्रावकाचारकी विशोपताएं  | • • •  | • • • | • • • | २६       |
| ₹0.       | ग्रष्टमृल गुग्गींके विविध प्रकार | • • •  | •••   | • • • | રૂપૂ     |
| ११.       | शीलका स्वरूप                     | • • •  | • • • | • • • | ३७       |
| १२.       | पूजन-विधान                       | • • •  | •••   | • • • | ३८       |
| ₹₹.       | वसुनन्दिपर प्रभाव                | • • •  | •••   | • • • | ४२       |
| 28.       | वसुनन्दिका प्रभाव                | • • •  | •••   | • • • | ४२       |
| १५.       | श्रावकधर्मका क्रमिक विकास        | • • •  | •••   | • • • | ४३-४४    |
|           | ग्रा॰ कुन्दकुन्द                 | • • •  | •••   | • • • | *\$      |
|           | ,, स्वामी कार्त्तिकेय            | • • •  | •••   | • • • | ४३       |
|           | ,, उमास्वाति                     | • • •  | • • • | • • • | ४५       |
|           | ,, स्वामी समन्तभद्र              | • • •  | • • • | • • • | ¥¥       |
|           | ,, जिनसेन                        | • • •  | • • • | • • • | 80       |
|           | ,, सोमदेव                        | • • •  | • • • | • • • | 80       |
|           | ,, देवसेन                        | •••    | • • • | • • • | ሂጳ       |
|           | ,, त्र्रमितगति                   | • • •  | • • • | • • • | પૂર      |
|           | ,, त्रमृतचन्द्र                  | •••    | • • • | • • • | પૂર      |
|           | ,, वसुनन्दि                      | •••    | • • • | • • • | પૂરૂ     |
|           | पं० त्राशाधर                     | • • •  | • • • | •••   | પૂર્     |

# वसुनिद-श्रावकाचार

6

| १६.        | श्रावक-प्रतिमात्रोंका श्राधार | •••                        | •••   | • • • | 48    |
|------------|-------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|
| १७.        | प्रतिमात्र्योंका वर्गीकरण     | • • •                      | •••   |       | XC    |
| १८.        | श्चलक श्रीर ऐलक               | •••                        | •••   | • • • | ६०    |
|            | ग्रन्थ-विषय-सूची              | •••                        | •••   | •••   | ६४    |
|            | वसुनन्दि-उपासकाध्ययन (        | मृलग्रन्थ ग्रौर त्रानुवाद) | •••   | ७१    | -१४२  |
|            | परिशिष्ट                      | • • •                      | • • • | १४३   | ३-२२२ |
| ٤.         | विशेष टिप्पण                  | • • •                      | • • • | • • • | १४५   |
| ₹.         | प्राकृत-धातु-रूप-मंग्रह       | •••                        | •••   | • • • | १५७   |
| ₹.         | प्राकृत शब्द-संग्रह           | • • •                      | • • • | • • • | १७२   |
| ٧.         | ऐतिहासिक नाम-सूची             | •••                        | • • • | • • • | २२२   |
| ч.         | भौगोलिक नाम सूची              | • • •                      | •••   | •••   | २२२   |
| ξ.         | व्रत-नाम सूची                 | • • •                      | •••   | •••   | २२२   |
| <b>9</b> . | गाथानुक्रमणिका                | • • •                      | •••   | •••   | २२३   |
|            |                               |                            |       |       |       |

### सम्पादकीय वक्तव्य

सन् १६३६ के प्रारम्ममें डॉ॰ ग्रा॰ ने॰ उपाध्याय घवला-संशोधन-कार्यमें सहयोग दंनेके लिए ग्रमरावती ग्राये थे। प्रसंगवश उन्होंने कहा कि 'वमुनिट श्रावकाचार'के प्रामाणिक संस्करणकी ग्रावश्यकता है ग्रीर इस कार्यके लिए जितनी ग्राधिकमें ग्राधिक प्राचीन प्रतियों का उपयोग किया जा सके, उतना ही ग्राच्छा रहें। मेरी दृष्टिमें श्री ऐलक पन्नालाल सरस्वती-भवन भालगपारन ग्रीर व्यावरकी पुरानी प्रतियों थीं, ग्रातः मैने कहा कि समम मिलते ही में इस कार्यको सम्पन्न करूगा। पर घवला सम्पादन-कार्यमें संलग्न रहनेसे कई वर्ष तक इस दिशामें कुछ कार्य न किया जा सका। घवला कार्यसे विराम लेनेके पश्चात् में दुवारा उज्जैन ग्राया, ऐलक सरस्वती भवनसे सम्बन्ध स्थापित किया ग्रीर सन् ४४ में दोनों मंडारोंकी दो प्राचीन प्रतियोंको उज्जैन ले ग्राया। प्रेसकापौ तैयार की ग्रीर साथ ही ग्रानुवाद भी प्रारंभकर ग्राश्वन श्रुक्का १ सं० २००१ ता० १८-६ ४४ को समाप्त कर डाला। श्री भारतीय जानपीठने प्रकाशनक विषयमें प्रारम्भिक वात-चीत भी हुई, पर में ग्रान्य कार्यों में उलका रहने से अन्य तैयार करके भी जानपीठ को न मंज सका। सन् ४८ में एक घरू कार्य से प्रयाग हाईकोर्ट जाना हुग्रा। वर्षों से भारतीय जानपीठ काशी के देखने की उत्सुकता थीं, ग्रातः वहाँ भी गया। भारयवश जानपीठ में ही संस्था के मुयाग्य मंत्री श्री ग्रायोध्याप्रसाद जी गोयलीय से भंट हुई। चर्चा छिड़ने पर उन्होंने कोई ग्रन्थ संस्था को प्रकाशनार्थ देने के लिए कहा। वसुनिट श्रावकाचार की पांडुलिपि मेरे साथ थीं, ग्रातः मैंन उनके हाथों में रख दी।

संस्था के नियमानुसार वह पांडुलिपि प्राकृत विभाग के प्रधान सम्पादक डॉ ग्रा॰ ने॰ उपाध्याय के पास स्वीकृति के लिए मेज दी गई। पर प्रस्तावना लिखनी शेप थी, प्रयन्न करने पर भी उसे में न लिख सका। सन् ५१ के प्रारम्भ में उसे लिखकर मेजा। डॉ॰ सा॰ ने प्रो॰ हीरालाल जी के साथ इस वर्ष के ग्रीष्मा वकाश में उसे देखा, ग्रीर ग्रावश्यक स्चनाग्रों वा सत्परामर्शक साथ उसे वापिस किया ग्रीर श्री गोयलीयजीको लिखा कि पं॰ जी से स्चनाग्रों के ग्रानुसार संशोधन करकर ग्रन्थ प्रस में दे दिया जाय। यग्रीप मेने प्रस्तावना व परिशिष्ट ग्रादि में उनकी स्चनाग्रों के ग्रानुसार संशोधन ग्रीर परिवर्त्तन किया है, तथापि दो-एक स्थल पर ग्राधार के न रहने पर भी ग्रानुमानिक-चर्चा को स्थान दिया गया है, वह कंवल इसलिए कि विद्वानों को यदि उन चर्चाग्रों के ग्राधार उपलब्ध हो जाये तो वे उसकी पृष्टि करें, ग्रान्यथा स्वाभिप्रायों से मुक्ते स्त्वत करें। यदि कालान्तर में मुक्ते उनके प्रमाण उपलब्ध हुए या न हुए; तो में उन्हें नवीन संस्करण में प्रकट करूँगा। विद्वजनों के विचारार्थ ही कुछ कल्पनाग्रों को स्थान दिया गया है, किमी कटाग्रह या दुर्मिमनिध से नहीं।

स्वतंत्रता से सहाय-निरपेत्त होकर प्रन्थ सम्पादन का मेरा यह प्रथम ही प्रयास है। फिर श्रावक-धर्म के क्रिमिक-विकास ख्रीर तुुल्लक-ऐलक जैसे गहन विषय पर लेखनी चलाना सचमुच दुस्तर सागर में प्रवेश कर उसे पार करने जैसा कठिन कार्य है। तथापि जहाँ तक मेरे से बन सका, शास्त्राधार से कई विषयों पर कलम

चलाने का त्रानिधकार प्रयास किया है। त्रातएव चरणानुयोग के विशेष त्राभ्यासी विद्वाजन मेरे इस प्रयास को मावकाश त्राध्ययन करेंगे त्रीर प्रमादवश रह गई भूलों से मुक्ते त्रावगत करावेंगे, ऐसी विनम्र प्रार्थना है।

में भारतीय-ज्ञानपीठ काशी के ऋषिकारियों का ऋाभारी हूँ कि जिन्होंने इस प्रन्थ को ऋपनी ग्रन्थमाला से प्रकाशित करके मेरे उत्साह को बढ़ाया है। मेरे सहाध्यायी श्री० पं० फूलचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री ने प्रस्तावना के ऋनेक ऋंशों को सुना ऋौर ऋावश्यक परामर्श दिया, श्री पं० दरजारीलाल जी न्यायाचार्य देहली ने प्रति मिलानमें सहयोग दिया, पं० राजाराम जी ऋौर पं० रतनचन्द्र जी माहित्यशास्त्री मड़ावरा (फॉसी) ने प्रस्तावना व परिशिष्ट तैयार करनेमें। श्री पं० पन्नालालजी मोनी ब्यावर, बा० पन्नालालजी ऋग्रवाल देहली ऋौर श्री रतनलालजी धर्मपुरा देहलीके द्वारा मृल प्रतियाँ उपलब्ध हुईं, इसके लिए मैं सर्व महानुभावोंका ऋग्नारी हूँ।

डॉ॰ उपाध्यायने कुछ श्रीर भी महत्त्वपूर्ण स्चनाएँ संशोधन एवं परिवर्द्धनके लिए दी थीं ! किन्तु पहले तो लगातार चार माम तक पत्नीकं सख्त बीमार रहनेमें न लिख सका । पीछे उसके कुछ स्वस्थ होते ही पच्चीमवर्षीय ज्येष्ठ पुत्र हेमचन्द्रके ता॰ ७-६-५१ को सहमा चिर वियोग हो जानेमें हृदय विदीर्ण श्रीर मिस्तिष्क शृह्य हो गया । श्रव लम्बे समय तक भी उन्हें पूरा करनेकी कल्पना तक नहीं रही । फलतः यही निश्चय किया, कि जैमा कुछ वन सका है, वही प्रकाशनार्थ दे दिया जाय । विद्वजन रही बुटियोंको मस्नेह स्चित करिंगे, ऐसी श्राशा है । में यथावमर उनकं परिमार्जनार्थ सदैव उद्यत रहूँगा ।

माह्रमल, पो० मड़ावरा } भॉमी (उ० प्र०) ३०-६-५१ विनम्र— **हीरालाल**सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीथ

### प्रकाशन-व्यय

 ७६०।।)। कागज २२ × २६ = २८ पौड ३३ रीम
 ४४०) सम्पादन पारिश्रमिक

 ११०२) छपाई ४।।।) प्रति पृष्ठ
 ३००) कार्यालय व्यवस्था प्रूफ संशोधनादि

 ५५०) जिल्द बँधाई
 ३५०) भेंट आलोचना ७५ प्रति

 ५०) कवर कागज
 ७५) पोस्टेज ग्रंथ भेट भेजनेका

 १००) कवर छिपाइन तथा ब्लाक
 २५०) विज्ञापन

 ६०) कवर छपाई
 ११२५) कमीशन २५ प्रतिशत

५१६२॥)। कुल लागत

१००० प्रति छपी । लागत एक प्रति ५०)॥
मृल्य ५) रुपये

**филу иллимиялиминиминимимимиминимимимимимимимимими** 

# वसुनन्दि-श्रावकाचार

# प्रस्तावना

# १- आदर्श प्रतियोंका परिचय

वसुनन्दि आवकाचारके प्रस्तुत संस्करणमें जिन प्रतियों का उपयोग किया गया है, उनका परिचय इस प्रकार है—

इ—यह उदासीन ग्राश्रम इन्दोर की प्रांत है, संस्कृत छाया श्रोर ब्र॰ चम्पालालजी कृत विस्तृत हिन्दी टीका सिहत है। मूळ पाठ साधारखतः शुद्ध है, पर सन्दिग्ध पाठोंका इससे निर्णय नहीं होता । इसका स्त्राकार ६ × १० इंच है। पत्र संख्या ४३४ है। इसके ग्रात्मार मूळगाथाश्रों की संख्या ५४८ है। इसमें गाथा नं० १८ के स्थानपर २ गाथाएँ पाई जाती हैं जो कि गो० जीवकांडमें क्रमशः ६०२ श्रोर ६०१ नं० पर साधारख से पाठमेद के साथ पाई जाती हैं।

भ—यह एंट्रक पन्नालाल दि० जैन सरस्वतीभवन भालसपाटन की प्रति है। इसका ख्राकार १० × ६ इंन् है। पत्र-संख्या ३० है। प्रति पत्रमं पंक्ति-संख्या ६-१० है। प्रत्येक पंक्तिमं ख्रान्तर-संख्या ३०-३५ है। प्रति ख्रान्तर ग्रुद्ध है। दो-चार स्थल हो मंदिग्ध प्रतीत हुए। इस प्रतिके ख्रानुसार गाथा संख्या ५४६ है। इसमें मुद्धित प्रतिम पाई जानेवाली ५३८ ख्रीर ५३६ नं० की गाथाएँ नहीं हैं। तथा गाथा नं० १८ के ख्रामे "तिरिएहिं खज्जमागो" ख्रीर "ख्राएणोएम् स्वजंतो" ये हो गाथाएँ ख्रीर ख्राधिक पाई जाती हैं। पर एक तो वे दिल्लीकी दोनों प्रतियोंमें नहीं पाई जाती हैं, दूसरे वे स्वामिकातिकेयानुप्रेच्नामें कमशः ४१ ख्रीर ४२ नं० पर पाई जाती हैं। ख्रतः इन्हें मूलपाटमें सम्मिलित न करके वहीं टिप्पणीमें दे दिया गया है। इसके ख्रातिरिक्त गाथा नं० १८ ख्रीर १९के स्थानपर केवल एक ही गाथा है। इस प्रतिके ख्रन्तमें लेखन काल नहीं दिया गया है, न लेखक-नाम ही। परन्तु कागज, स्याही ख्रीर ख्राक्षरोंकी बनावट देखते हुए यह प्रति कमसे कम ३०० वर्ष पुरानी ख्रावश्य होनी चाहिए। कागज मोटा, कुल पीले रंगका ख्रीर साधारणतः पुष्ट है। प्रति ख्रान्तमें पुष्पिका रूपमें "इत्युपासकाध्ययनं वसुनन्दिना कृतिमदं समाप्तम्" ऐसा लिखा है। ख्रीर इसी ख्रान्तम पत्रकी पीठपर ख्रान्य कलम ख्रीर ख्रान्य स्वाही किसी भिन्न व्यक्ति द्वाग "उपासकाध्ययनसूत्रम् दिगमशरे" ऐसा लिखा है। प्रतिमें कहीं कहीं खर्थको स्पष्ट करनेवाली टिप्पांत्याँ भी संस्कृत छाया रूपमें दी गई हैं। जिनकी कुल संख्या ७७ है। इनमें से कुल ख्रार्थवेशक ख्रावश्यक ट्रिपणियाँ प्रस्तुत संस्करणमें भी दी गई हैं।

ध—यह प्रति धर्मपुरा दिल्लीके नये मन्दिर की है। इसका द्याकार ५॥×१० इंच है। पत्र-संख्या ४८ है। प्रत्येक पत्रमें पंक्षि-संख्या ६ है ग्रीर प्रत्येक पंक्षिमें ग्राह्मर-संख्या ३६-४० है। ग्रक्षर बहुत मोटे हैं। इस प्रतिके ग्रानुसार गाथात्र्योंकी संख्या ५४६ है। मुद्रित प्रतिमें पाई जानेवाली गाथा नं० ५३८ (मोहक्खएण सम्मं) ग्रीर गाथा नं० ५३६ (सुहुमं च ग्णामकम्मं) ये दोनों गाथाएँ इस प्रतिमें नहीं हैं।

प—यह प्रति पंचायती मंदिर देहलीके मंडार की है। इसका त्र्याकार प्रा।×१०॥ इंच है। पत्र-संख्या १४ है। प्रत्येक पत्रमें पंक्षि-संख्या १५ हे श्रीर प्रत्येक पंक्षिमें श्रद्धर-संख्या ५० से ५६ तक है। श्रद्धत छोटे हें, तथा कागज श्रद्धयन्त पतला स्त्रीर जीर्ण-शीर्ण है। इसके श्रद्धार भी गाथाश्रीं की संख्या

प्रश्र६ है। इस प्रतिमं भी मुद्रित प्रतिवाली उपर्युक्त प्र३८ श्रांर प्र३६ नं० की गाथाएँ नहीं पाई जाती हैं। इस प्रतिमं यत्र तत्र श्रार्थवाश्वक टिप्पिण्याँ भी पंक्षियों के उपर या हाशिय मं दी गई है जो कि शुद्ध संस्कृतमं है। इस प्रतिमं कहीं-कहीं श्रान्य प्रन्थांकी समानार्थक श्रोर श्रार्थवाश्वक गाथाए श्रोर श्लोक भी हाशियों विभिन्न कलमोसे लिखे हुए है। उदाहरणार्थ—त्रहाचये प्रतिमा स्वरूप प्रतिपादक गाथापर निशान देकर ''सब्बेसि इत्थीणं'' इत्यादि 'स्वामिकार्तिकेयानुप्रेचा' की गाथा नं० ३८४ दी है। इसीके साथ ''लिंगम्मि य इत्थीणं'' इत्यादि सूत्रपाहुड की २४वीं गाथा श्रोर ''मल्बीजं मलयोनि'' इत्यादि रत्नकरण्डकका १४३वां श्लोक दिया है। गाथा नं० ५३१ ३२ पर समुद्धातका स्वरूप श्रोर सम्ब्याबाली गो० जी० की ६६६-६७वीं गाथाएँ भी उद्धृत है। इनके श्रातिरक्त गाथा न० ५२९ पर टिप्पणी रूपसे गुण्म्थानां की कालमर्यादा-सूचक दो गाथाएँ श्रीर भी लिखी है। जो कि किसी श्राजात श्रन्थकी है, क्योंकि दि० सम्प्रदायके जातप्राय प्रन्थोंकी जो प्राकृत पद्यानुक्रमण्गी हाल हीम बीर सेवा मन्दिर सरसावासे प्रकारित हुई है, उसमें कहीं भी उनका पता नहीं लगता। वे दोनों गाथाएँ इस प्रकार है—

छाविलियं सासाणं समये तेत्तीस सायरं चउत्थे। देसूण पुब्बकोडी पंचम तेरस संपन्नो॥१॥ लघु पंच∓खर चरमे तय छट्टा य वारसं जम्मि। ए श्रष्ट गुणट्टाणा अंतमुहृत्त मुणेयव्वा।।२।।

इन दोनो गाथाश्रोम प्रथम को छोड़कर शेप तेरह गुग्म्यानो का उत्कृष्ट काल बताया गया है, वह यह कि —दूसरे गुग्म्यानका छह श्रावली, चौथेम माधिक तेतीम सागर, पाँचवें श्रोर तेरहवेका देशोन पूर्वकोटि, चौदहवेंका लशुपंचात्त्रर, तीसरे श्रोर छठेसे लेकर बारहवे तकके श्राठ गुग्म्यानोंका उत्कृष्ट काल श्रन्तम्हूर्त है। इन दोनो गाथाश्रोंमे पहले गुग्म्यानका काल नहीं बताया गया है, जो कि श्रमव्य जीवकी श्रपंचा श्रमादि श्रमत, श्रमादि मिथ्यादृष्टि मव्यकी श्रपंचा श्रमादि सान्त श्रीर सादि मिथ्यादृष्टिकी श्रपंका सादि सान्त श्रर्थात् देशोन श्रपंपुर्गल परिवर्तन है।

इन टिप्पिश्विसे टिप्पशिकारके पाटिस्वका सहज ही ब्रानुमान किया जा मकता है। एक स्थापर शीलके १८०० मेट भी गिनायं गये है। प्रतिकी ब्रात्यन्त जीर्णावस्था होनेपर भी महारके सरक्षकोंने कागज चिपका चिपका करके उसे हाथमें लेने योग्य बना दिया है। इस प्रतिपर भी न लेखन काल है ब्रोर न लेखक नाम ही। पर प्रति की लिखावट, स्याही ब्रौर कागज ब्रादिकी स्थितिको देखते हुए यह ४०० वर्षसे कमकी लिखां हुई नहीं होगी, ऐसा मेरा ब्रानुमान है। बाबू पन्नालालजी ब्राय्यवालके पास जो इस महारकी सूची है, उसपर लेखन काल वि० स० १६६२ दिया हुआ है। समग्राः वह दूसरी रही हो, पर मुझे नहीं मिली।

च यह प्रति एंलक पन्नालाल दि० जैन मग्स्वतीमान ब्यावर की है। इसका आकार ४ × १० इच है। पत्र-संख्या ४१ है। प्रत्येक पत्र में पंक्ति संख्या ६ श्रोर प्रत्येक पत्तिमें आच्चर सम्ब्या ३२से ३६ है। कागज साधारण मोटा, पृष्ट और पीलेंसे रंगका है। यह प्रति वि० सं० १६५४ के ज्येष्ठ सुदी तीज सोमवारको आजनेंसे लिखी गई है। यह प्रति आदर्श प्रतियोमें सबसे आधिक प्राचीन और अल्पन्त युद्ध है। इसीको आधार बनाकर प्रेस कापी की गई है। के प्रतिके समान इस प्रतिमें भी "तिरिएहिं खजमाणों" और "अएणोएणं खजंता" इत्यादि गाथाएँ पाई जाती है। इसके अन्तमें एक प्रशस्ति भी दी हुई है, जो यहाँपर ज्योंकी त्यों उद्धृत की जाती है। जिसके द्वारा पाठकोंको आनेक नवीन बातोंका परिचय प्राप्त होगा। पूरी प्रशस्ति इस प्रकार है—

प्रशस्तिः - शुभं भवतु । सं० १६५४ वर्षे श्रापाद्गामे कृष्णपद्वे एफादश्यां तिथो ११ भोम वासरे श्रजमेरगद्मान्ये श्रीमूलमिषे (संघे) नन्याम्नाये बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुन्टकुन्टाचार्यान्वये भक्षास्त्रश्रीपद्मनन्दिदेवाः, तत्० भ० श्रीश्चभचन्द्रदेवाः, त० भ० श्री जिनचन्द्रदेवाः, त० भ० श्रीप्रभाचन्द्रदेवाः, त० भ० श्रीचन्द्रकीर्तिदेवाः, तत्पद्वे मरडलाचार्ये श्रीभुवनकीर्ति तत्पद्वे मरडलाचार्ये श्रीष्ठमंकीर्ति त० भं० श्रीविशालकीर्ति, त० मं० श्रीलिग्विमीचन्द्र, त० मं० महमकीर्ति, त० मण्डलाचार्य श्री श्री श्री श्री श्री श्रीनिमचन्द्र तदामनाये खण्डेलवालान्वये पहाङ्यागोत्रे माह नातिग, तस्य मार्या श्रीलतोयतरङ्गणी साधवी लाह्नि, तयाः पुत्रत्रय प्रथम पुत्र शाह श्रीगंग, तस्य मार्या दुय २ प्रथम श्री यादे द्वितीय हरपमदे । तयोः पुत्रः शाह गेडा, तस्य मार्या रेणादे । शाह नातिग दुतिय पुत्र शाह लाला तस्य मार्या लालनादे, तयो पुत्र शाह नाश्च, तस्य मार्या नोलादे, शाह नातिग तृतीय पुत्र शाह लाला तस्य भार्या लालनादं, तयो पुत्र २, प्रथम पुत्र चि० गागा, द्वितीय पुत्र सागा । एतेपां मध्ये शाह श्रीरंग तेन इटं वमुनन्दि (उ-)पामकाचार प्रन्थ जानावरणी कर्मच्य-निमित्तं लिख्यापितं । मण्डलाचार्य श्री श्री श्री श्री श्री श्री निमचन्द्र, तस्य शिष्यणी वाह सवीग जोग्य घटापितं । शुमं भवतु । मांगन्यं दद्यात् । लिखितं जोसी सूरदाम ।

> ज्ञानवान् ज्ञानदानेन निर्भयोऽभयदानतः । श्रम्नदानात्सुग्वी नित्यं निर्व्योधिः भेषजाद्भवेत् ॥ १ ॥ सम्यक्त्वमूलं श्रुतपीठबन्धः दानादिशाम्बा गुणपल्लवाद्धा । जस्य (यशः) प्रसूनो जिनधर्मकलपद्ग्मो मनोऽभीष्टफलाद्वुस्त (फलानि दत्ते) ॥

हाशियामें इतना संदर्भ श्रीर लिस्ता है ''संवत् १६५४ ज्येष्ठ मुद्रि तीज तृतीया तिथी मोमवामरे श्राजमेरगढमध्ये लिखितं च जांमी सुरदाम श्राजुनमृत ज्ञाति बुन्दीबाठ लिखाइतं च चिगंजिव''।

उपर्युक्त प्रशस्ति संस्कृत मिश्रित हिन्दी भाषामें है । इसमें लिखानेवाले शाह नानिग, उनके तीनों पुत्रों द्वौर उनकी स्त्रियांका उल्लेख किया गया है । यह प्रति शाह नानिगके ज्येष्ठ पुत्र श्रीरंगने जोमी म्र्यासमें लिखाकर संवत् १६५४ के द्यापाढ़ तदी ११ मंगलवारको श्रीमएडलाचार्य भद्दारक नेमिचन्द्रजीकी शिष्यणी सवीराबाईके लिए प्रदान की थी । प्रशस्तिके द्यन्तिम श्लोकका भाव यह है—"यह जिनधमेरूप एक कल्पवृत्त है, ज्ञिमका सम्यव्यान मूल है, श्रृवज्ञान पीठवन्य है, तत दान द्यादि शाखाएँ हैं, श्रावक द्योर मुलवांके मूल व उत्तरगुग्रह्मप पल्लव हैं, द्यौर यशहूप फूल हैं । इस प्रकारका यह जिनधमेरूप कल्पद्रम शरगार्थी या द्याश्रित जनोंको द्यभीष्ट फल देता है ।"

म—यह बा॰ स्रजभान जी द्वारा देवबन्दमें लगभग ४५ वर्ष पूर्व प्रकाशित प्रति है। मुद्रित होने से इसका संकेत 'म' रखा गया है।

इमने प, क श्रीर घ प्रतियोंके श्रमुसार गाथाश्रों की संख्या ५४६ ही रखी है।

### २--प्रन्थ-परिचय

प्रत्यकारने द्यपने इस प्रस्तुत प्रत्यका नाम खयं 'उपासकाध्ययन' दिया है, पर सर्व-साधारण्में यह 'वसुनन्दि-शावकान्तार' नामसे प्रसिद्ध है। उपासक द्यर्थात् शावकके द्यध्ययन यानी द्यान्तारका विचार जिसमें किया गया हो, उसे उपासकाध्ययन कहते हें। द्वादणांग श्रुतके भीतर उपासकाध्ययन नामका सातवाँ द्यांग माना गया है, जिसके भीतर स्यारह लाख सत्तर हजार पटोंके द्वारा टार्शनिक द्यादि स्यारह प्रकारके शावकोंके लच्चण, उनके बत धारण करने की विधि द्यौर उनके द्याचरणका वर्णन किया गया है। वीर भगवानके निर्वाण चले जानेके पश्चात् कमशाः ६२ वर्षमें तीन केवली, १०० वर्षमें पाँच श्रुतकेवली, १८३ वर्षमें टशपूर्वी द्यौर २२० वर्षमें एकाटशांगधारी द्याचार्य हुए। इस प्रकार वीर-निर्वाणके (६२ + १०० + १८३ + २२० = ५६५) पांच सौ पेंसट वर्ष तक उक्त उपासकाध्ययनका पटन पाटन द्याचार्य-परम्परामें द्यविकलरूपसे चलता रहा। इसके पश्चात् यद्यपि इस द्रांगका विच्छेद हो गया, तथापि उसके एक देशके ज्ञाता द्याचार्य होते रहे द्यौर वही द्याचार्य-परम्परामें प्राप्त ज्ञान्यर्य होते रहे द्यौर वही द्याचार्य-परम्परामें प्राप्त ज्ञान प्रस्तुत प्रत्यके कर्ना द्याचार्य वसुनन्दिको प्राप्त हुत्रा, जिसे कि उन्होंने धर्म-वात्सल्यसे प्रेरित होकर भव्य जीवोंके हितार्थ रचा। उक्त पूर्वानुपूर्वीके अकट

१. देखो प्रशस्ति ।

करनेके लिए ग्रन्थकारने स्त्रपने इस ग्रन्थका नाम भी उपासकाध्ययन रक्खा, स्त्रीर सातवें स्त्रंगके समान ही ग्यारइ प्रतिमास्त्रोंको स्त्राधार बनाकर श्रावक धर्मका प्रस्तुत ग्रन्थमें वर्णन किया।

यद्यपि इस ग्रन्थमें प्रायः श्रावककं सभी छोटे-मोटे कर्त्तं व्योका वर्णन किया गया है, तथापि सात व्यसनोंका श्रीर उनके मेवनसे प्राप्त होनेवाले चतुर्गति-सम्बन्धी महा दुःग्वोका जिस प्रकार खूब विस्तारके साथ वर्णन किया गया है, उसी प्रकारसे दान, दान देनेके योग्य पात्र, दानार, देय पदार्थ, दानके भेद श्रीर दानके फलका; पंचमी, गेहिणी, श्रश्विनी श्रादि वन-विधानोंका, पृजनके छह भेदोंका श्रीर विम्ब-प्रतिष्ठाका भी विस्तृत वर्णन किया गया है।

प्रनथ की भाषा सौरसेनी प्राकृत है जिसे कि प्रायः सभी दि० प्रनथकारोंने श्रपनाया है।

### ३-प्रनथका परिमाग

श्राचार्य वसुनिन्दिन प्रस्तुत प्रन्थका परिमाण् प्रशस्तिकी श्रान्तिम गाथा द्वारा छह सौ पचाम (६५०) सूचित किया है, मुद्रिन प्रतिमे यह प्रमाण् श्रानुष्टुप् श्लोकोकी श्रापेचा कहा गया है। परन्तु प्रति-परिचय मे जो पृष्ठ, प्रति पृष्ठ पंक्षि, श्रीर प्रतिपंक्षि श्राच्यसंख्या दी है, तदनुसार श्राधिकसे श्राधिक श्राच्यसंस्थ्यासे गणित करनेपर भी प्रन्थका परिमाण् छह सौ पचास श्लोक प्रमाण नहीं श्राता है। उक्त सर्व प्रतियोका गणित इस प्रकार है:—

प्रति पत्र एंकि ऋच् योग श्लोक प्रमाग

 $\mathbf{a} \quad \exists \mathbf{b} \times \mathbf{e} \circ \times \exists \mathbf{c} = \mathbf{e} \cdot \mathbf{e} \times \mathbf{e} \circ \mathbf{c}$ 

ध ४८× ६ ×४१ = ११८०८ ÷ ३२ = ३६६

 $\mathbf{q} \quad \mathbf{f} \times \mathbf{f} \times \mathbf{f} \times \mathbf{f} = \mathbf{f} \times \mathbf{f} = \mathbf{f} \times \mathbf{f} = \mathbf{f} \times \mathbf{f}$ 

 $\mathbf{a} \quad \mathbf{x} \mathbf{e} \times \mathbf{e} \times \mathbf{e} = \mathbf{e} = \mathbf{e} \times \mathbf{e} \times \mathbf{e} + \mathbf{e} \times \mathbf{$ 

ऐसी दशामें म्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि प्रन्थकारने ग्रपने प्रन्थका म्वयं जो परिमाण दिया है, वह किस ग्रपेक्षासे दिया है ? यह प्रश्न उस ग्रवस्थामें श्रीर भी जिटल हो जाता है जब कि सभी अतियोंमें 'छुचसया परणामुत्तराणि एयस्स गंथपरिमार्गं' पाठ एक समान ही उपलब्ध है। यदि यह कल्पना की जाय, कि प्रन्थकारने उक्त प्रमाण श्रपने प्रन्थकी गाथा-संख्यात्रोंके हिमाबसे दिया है सो भी नहीं बनता, क्योंकि किसी भी प्रतिके हिसाबसे गाथात्रोंका प्रमाण ६५० नहीं है, बल्कि का, धा, पा प्रतियोंके श्रनुसार गाथाश्रोंकी संख्या ५४६ श्रीर इतथा व प्रतियोंके श्रनुसार ५४८ है। श्रीर विभिन्न प्रतियोंने उपलब्ध प्रचिप्त गाथाश्रोंको भी मिलाने पर वह संख्या श्रिधिक प्रभूर ही होती है।

मेरे विचारानुसार स्थूल मानसे एक गाथाको सवा श्लोक प्रमाण मान करके प्रनथकारने समप्र प्रनथका परिमाण ६५० कहा है। सभवतः प्रशस्तिकी ८ गाथाश्चोको उसमे नहीं गिना गया है।

श्रव हम विभिन्न प्रतियों में पाई जानेवाली गाथाश्रोंकी जाँच करके यह निर्ण्य करेंगे कि यथार्थमें उन गाथाश्रोंकी संख्या कितनी है, जिन्हें कि श्रा० वसुनिन्दिने स्वयं निवद्ध किया है ? इस निर्ण्यको करनेके पूर्व एक बात श्रीर भी जान लेना श्रावश्यक है, श्रीर वह यह कि स्वयं प्रन्थकारने भावसंग्रहकी या श्रान्य प्रन्थोंकी जिन गाथाश्रोंको श्रपने प्रन्थका श्रंग बना लिया है, उन्हें प्रस्तुत प्रन्थ की ही मूल गाथाएँ मान लिया जाय, तब भी कितनी श्रीर प्रचिप्त गाथाश्रोंका समावेश मूलमें हो गया है ? उक्त निर्ण्यके लिए हमें प्रत्येक प्रतिगत गाथाश्रोंकी स्थितिका जानना श्रावश्यक है।

(१) ध श्रौर प प्रतियोके श्रनुमार गायाश्रोंकी संख्या ५४६ है। इस परिमाण्में प्रशस्ति-सम्बन्धी द गाथाएँ भी सम्मिलित हैं। इन दोनों प्रतियोमे श्रन्य प्रतियोमें पाई जानेवाली कुछ गाथाएँ नहीं हैं; जिन पर यहाँ विचार किया जाता है:—

**झ** श्रीर व प्रतियोंमें गाथा नं० १८१ के बाट निम्न दो गाथाएँ श्रीर भी पाई जाती हैं:—

तिरिण्हिं खडमगणे। दुष्टमणुस्सेहिं हम्ममाणे। वि। सञ्चन्थ वि संतद्दो भयदुक्यं विसहदे भीमं ॥ श्ररणोण्ण खडजंतो तिरिया पावंति दारणं दुक्यं। माया वि जस्थ भक्खदि श्रण्णे। को तस्थ राखेदि ॥

श्चर्य-संगतिकी दृष्टिसे ये दोना गाथाएँ प्रकरणके सर्वथा श्चनुरूप हैं। पर जब हम श्चन्य प्रतियोंको सामने ग्लकर उनपर विचार करते हैं, तब उन्हें संशोधनमें उपयुक्त पाँच प्रतियोंमेंसे तीन प्रतियोंमें नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि बाबू सूरजभान वकील द्वारा वि० सं० १९६६ में मुद्रित प्रतिमें भी वे नहीं है। श्चतः बहुमतके श्चनुसार उन्हें प्रचिप्त मानना पड़ेगा।

त्रव देखना यह है कि ये दोनों गाथाएँ कहाँ की हैं श्रीर यहाँ पर वे कैसे श्राकर मूलग्रन्थका श्रंग बन गई ? ग्रन्थोंका श्रनुसन्धान करनेपर ये दोनों गाथाएँ हमें स्वामिकात्तिंकेयानुप्रेज्ञामे मिलती है जहाँ पर कि उनकी संख्या क्रमशः ४१ श्रीर ४२ है श्रीर वे उक्त प्रकरणमें यथाम्थान सुसम्बद्ध हैं। ज्ञात होता है कि किसी स्वाध्यायप्रेमी पाठकने श्रपने श्रध्ययन की प्रतिमें प्रकरणके श्रनुरूप होनेसे उन्हें हाशियामें लिख लिया होगा श्रीर बादमें किसी लिपिकारके प्रमादमें वे मूलग्रन्थका श्रंग बन गई।

(२) गाथा न०२३० के पश्चात् स्राहार-मम्बन्धी चौदह दोषोंका निर्देश करनेवाली एक गाथा क्स ध ब प्रतियोमे पाई जानी है, स्त्रीर वह मुद्रित प्रतिमे भी है। पर प प्रतिमे वह नही है स्त्रीर प्रकरण-की स्थितिको देखते हुए वह वहाँ नहीं होना चाहिए। वह गाथा इस प्रकार है——

> णह-जंतु-रोम-श्रट्ठी-कण-कुंडय-मंस-रुहिर चम्माइं । कंद-फल-मृल-बीया छिण्णमला चउइसा होति॥

**च्य**ह गाथा मूलाराघना की है, श्रीर वहां पर ४८४ नं० पर पाई जाती है।

(३) मुद्रित प्रतिमें तथा झ श्रीर प्रप्रतिमें गाथा नं ० ५३७ के पश्चात् निम्निलिखित दो गाथाएँ श्राधिक पाई जाती हैं:—

मोहक्ष्वएण सम्मं केवल्रणाणं हणेह श्रगणाणं। केवलदंसण दंसण श्रणंतविरियं च श्रंतराएण॥ सुहुमं च णामकम्मं श्राउहणणेण हवह श्रवगहणं। गोयं च श्रगुरुलहृयं श्रव्यावाहं च वेयणीयं च॥

इनमें यह बताया गया है कि सिद्धोंके किस कर्मके नाशसे कौन सा गुण प्रकट होता है। इसके पूर्व नं ५३७ वीं गाथामें सिद्धोंके ब्राट गुणोंका उल्लेख किया गया है। किसी स्वाध्यायशील व्यक्तिने इन दोनों गाथाब्रोंको प्रकरणके उपयोगी जानकर इन्हें भी मार्जनमें लिखा होगा श्रीर कालान्तरमें वे मूलका ब्रांग बन गईं। यही बात चौदह मलवाली गाथाके लिए समक्तना चाहिए।

उक्त पाँच प्रक्षित गाथात्रोंको हटा देने पर ग्रन्थकी गाथात्रोंका परिमाण ५३६ रह जाता है। पर इनके साथ ही सभी प्रतियों में प्रशस्तिको ८ गाथात्रांपर भी सिलिसिलेवार नम्बर दिये हुए है ब्रातः उन्हें भी जोड़ देनेपर ५३६ + = ५४७ गाथाएं प्रस्तुत ग्रन्थ की सिद्ध होती है। प्रस्तुत ग्रन्थकी गाथा नं० ५७ केवल कियापदके परिवर्तनके साथ ग्रापने ग्राविकल रूपमे २०५ नम्बर पर भी पाई जाती है। यदि इसे निगा जाय तो ग्रन्थकी गाथा-संख्या ५४६ ही रह जाती है।

### ४-प्रन्थकारका परिचय

श्राचार्य वसुनन्दिने श्रपने जन्मसे किस देशको पवित्र किया, किस जातिमें जन्म लिया, उनके माता-पिता का क्या नाम था; जिनदीचा कब ली श्रोर कितने वर्ष जीवित रहे, इन सब बातोंके जाननेके लिए इमारे गास कोई साधन नहीं है। प्रनथके अन्तमं दी हुई उनकी प्रशस्तिसं केवल इतना ही पता चलता है कि श्रीकुन्दकुन्दाचार्यकी परम्परामं श्रीनिन्दिनामके एक आचार्य हुए। उनके शिष्य नयनिन्द और उनके शिष्य नेमिचन्द्र हुए। नेमिचन्द्रके प्रसादसे वसुनिन्दने यह उपासकाध्ययन बनाया। प्रशस्तिमं ग्रन्थ रचनाकाल नहीं दिया गया है। पं० आशाधरजीने सागारधर्मामृतकी टीकाको वि० सं० १२९६ में समाप्त किया है। इस टीकामें उन्होंने आ० वसुनिन्दका अनेक वार आदरणीय शब्दोंक साथ उन्लोग किया है और उनके इस उपासकाध्ययनकी गाथाओंको उद्भृत किया है'। अतः इनसे पूर्ववर्त्ता होना उनका स्वयंसिद्ध है। श्री पं० जुगलिकशोरजी मुख्तारने 'पुरातन-वाक्य-सूत्री' की प्रसाधनामं और श्री पं० नाथूरामजी प्रेमीने अपने 'जैन इतिहास'में वसुनिन्दका समय आ० अमितगितके पश्चात् और पं० आशाधरजीसे पूर्व आर्थात् विक्रमकी बारहवीं शताब्दी निश्चित किया है। पर विशेष अनुमन्धानमे यह पता चलता है कि वसुनिन्दके टादागुक श्रीनयनिन्दिन विक्रम संवत् ११०० में 'सुदर्शनचरित' नामक अपभ्रंश भाषांक ग्रन्थको रचा है, अतएव आ० वसुनिन्दका समय वारहवीं शताब्दीका पूर्वार्थ निश्चित होता है।

वसुनिद नामके ब्रानेक ब्राचार्य हुए हैं। वसुनिदके नाममे प्रकाशमें ब्रानेवाळी रचनाश्रांमं ब्राप्तमीमांसाकृति, जिनशतकरीका, मूलाचारकृति, प्रतिष्ठासारसंग्रह ब्रीर प्रस्तुत उपासकाध्ययन प्रसिद्ध हैं। इनमेंसे ब्रान्तिम दो प्रन्थ तो स्वतंत्र रचनाएँ हैं ब्रोर शेप सब टीका-प्रन्थ हैं। यद्यपि ब्रमी तक यह सुनिश्चित नहीं हो सका है कि ब्राप्तमीमांसा ब्रादिके कृति रचिवता ब्रोर प्रतिष्ठापाठ तथा उपासकाध्ययनके निर्माता ब्राचार्य वसुनिद एक ही व्यक्ति हैं, तथापि इन प्रन्थांके ब्रन्तःपरीक्तग्से इतना तो ब्रावश्य ज्ञात होता है कि ब्राप्तमीमांसा-कृति ब्रीर जिनशतक-टीकाके रचिवता एक ही व्यक्ति होना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिष्ठापाठ ब्रीर प्रस्तुत उपासकाध्ययनके रचिवता भी एक ही व्यक्ति प्रतित होते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा पाठके समान प्रस्तुत उपासकाध्ययनमें भी जिन-विभव-प्रतिष्ठाका खूज विस्तारके साथ वर्णन करके भी ब्रानेक स्थलोंपर प्रतिष्ठा शास्त्रके ब्रानुसार विधि-विधान करनेको प्रेरणा को गई हैं। इन दोनों प्रन्थोंकी रचनामें भी समानता पाई जाती है ब्रीर जिन धूलीकलशाभिषक, ब्राकरशुद्धि ब्रादि प्रतिष्ठा सम्बन्धी पारिमापिक शब्दों का यहाँ स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, उनका प्रतिष्ठासंग्रहमें विम्तृत रूपसे वर्णन किया गया है। यहाँ एक बात खास तौर से जानने योग्य है कि प्रतिष्ठासंग्रहकी रचना संस्कृत-भाषामें है, जब कि प्रस्तुत उपासकाध्ययन प्राकृतमें रचा गया है। यह विशोपता वसुनिदकी उभय-भाषा-विज्ञता को प्रकट करती है तथा वसुनिद्दके लिए परवर्त्ती विद्वानों द्वाग प्रयुक्त 'सैद्वान्तिक' उपाधि भी मूलाचारकृत्तिके कर्तृ व्यक्ति ब्रोर संकेत करती है।

# ५-नयनन्दिका परिचय श्रोर वसुनन्दिका समय

श्राचार्य वमुनिन्दिने श्राचार्य नयनिन्दिको श्रापने दादागुरुरूपसे स्मरण किया है। नयनिन्दि-रिचत श्रापभ्रंशभापाके दो ग्रन्थ—सुदर्शनचिरत श्रीर सकल-विधि-विधान श्रामेरकं शास्त्रभंडारमं उपलब्ध हैं। इनमेंसे सुदर्शनचिरतके श्रान्तमं जो प्रशस्ति पाई जाती है, उससे प्रकट है कि उन्होंने उक्त ग्रन्थकी रचना विक्रम संवत् ११०० में धारा-नरेश महाराज भोजदेवके समयमें पूर्ण की थी। सुदर्शनचिरत की वह प्रशस्ति इस प्रकार है:—

जिणिदस्स वीरस्स तिन्थे वहंते, महाकुंदकुंदगण्ण एंतसंते। मुिलक्खाहिहाणें तहा पोमणांदी, पुणो विसहणांदी तथ्रो एांदणांदी॥ जिणुदिट्ड धम्मं धुराणं विसुद्धो, कयाणेयगंथो जयंते पिसद्धो। भवं बोहि पोउं महोविस्स (ह) णांदी, खमाजुक्तसिद्धंतिश्रो विसहणांदी॥

१. देखो—सागारघ० घ्र० ३ दखो० १६ को टीका घ्रादि । २. देखो उपासकाध्य० गाथा जं ३९६.४१० इत्यादि ।

जिणिदागमब्भासणे एयचित्तो, तवायारिणट्ठाइ लद्धाइजुत्तो । णरिदामरिदाहिवाणंदवंदी, हुन्नो तस्स सीसो गणी रामणांदी ॥ त्रसंसाणगंथीम पारंमि पत्तो, तवे त्रांगवी भव्वराईविमित्तो । गुणायासभूवो सुतिल्लोक्कणंदी, महापंडि त्रांतस्य (त्रो तस्स) माणिक्कणंदी ॥

घत्ता---

पढम सीसु तहो जायउ जगविक्खायउ मुणि गायगांदी श्राणिदिउ । चरिउं सुदंसणासाहहो तेण, त्रावाह हो विरहुउं बुह त्रहिसांदिउं ॥

स्राराम-गाम-पुरवरिणवेस, सुपिसद्ध स्रवंती णाम देस। सुरवहपुरिव्व विबुह्यणह्र्ठ, तिहं स्रव्धि धारणयरीगरिट्ठ॥ रिणिदुद्धर स्रिरवर-सेल-वज्ज, रिद्धिय देवासुर जिणाय चोज्ज। तिहुयण णारायण सिरिणिकेड, तिहं णरवह पुंगसु मीयदेउ॥ मिणगणपह्रदूसिय रिवगभिथ, तिहं जिणवर वद्धु विहारु श्रव्धि। णिव विक्रम्मकालहो ववगण्सु, एयारह संवच्छर सण्सु। तिहं केविल चिरेडं स्रमरच्छरेण, श्रायणांदी विरयउ वित्थरेण॥

घत्ता---

णायणांदियहो मुणिदहो कुवलयचंदहो शारदेवासुर वंदहो। देउ देइ मइ शिम्मल भवियहं मंगल वाया जिशावर चंदहो॥

\*उक्त प्रशस्तिसे यह बात तो निर्विवाद सिद्ध है कि वे धारा-नरेश महाराज भोजके समय विद्यमान थे, श्रौर विक्रम छंवत् ११०० मं उन्होंने सुदर्शनचरित की रचना पूर्ण की। पर साथ ही इस प्रशस्तिसे श्रौर भी श्रमेक बातों रर नवीन प्रकाश पड़ता है जिनमेंसे एक यह है कि नयनित्द मुप्रसिद्ध तार्किक एवं परीज्ञामुख सूत्रकार महापंडित माणिक्यनित्के शिष्य थे-—जब कि श्राचार्य वमुनित्ने नयनित्को 'श्रीनित्द' का शिष्य कहा है। नयनित्देन श्रपनी जो गुरुपरम्परा दी हे, उसमें 'श्रीनित्द' नामके किसी श्राचार्यका नामो-ल्लेख नहीं है। हाँ, नित्दपदान्तवाले श्रमेक नाम श्रांवश्य मिलते हें। यथा—रामनित्न, विशाखनित्द, नन्दनित्व इत्यादि। नयनित्वकी दी हुई गुरु-परम्परा में तो किसी प्रकारकी शंका या सन्देहको स्थान है ही नहीं, श्रातः प्रश्न यह उठता है कि श्रा० वसुनित्कं नयनित्द द्वारा दी गयी गुरुपरम्परामेंने कौनसे 'नित्द' श्रमीष्ट हैं ! मेरे विचारसे 'रामनित्द' के लिए ही श्रा० वसुनित्दे (श्रीनित्द' लिखा है। क्योंकि जिन विशेषणोंसे नयनित्ने रामनित्का स्मरण किया हे, व प्रायः वसुनित्द द्वारा श्रीनित्दके लिए दिये गये विशेषणोंसे मिलते जुलते हैं।

यथा—(१) जिखिदागमञ्भासणे एयचित्तो—नयनिद जो सिद्धंतंत्रुरासिं सुणयतरणिमासेज लीलावतिण्णो ।—नसुनिद

> (२) तवायारिण्टाइ लद्धाइजुत्तो, णरिंदामिरंदाहिवाणंदवंदी —नयनिन्द वण्णेउं कोसमत्थो सयलगुणगणं सेवियंतो वि लोए—नसुनिन्द

इस विषयमें श्रिधिक ऊहापोह श्रिप्रासंगिक होगा, पर इससे इतना तो निश्चित ही है कि नयनिदिके शिष्य नेमिचन्द्र हुए श्रीर उनके शिष्य वसुनिद्द । वसुनिद्दि जिन शब्दोंमं श्रिप्त दादागुरुका, प्रशंसापूर्वक उल्लेख किया है उससे ऐसा श्रिवश्य ध्वनित होता है कि वे उनके सामने विद्यमान रहे हैं। यदि यह श्रिनुमान ठीक हो, तो बारहवीं शताब्दिका प्रथम चरण वसुनिद्का समय माना जा सकता है। यदि वे उनके सामने विद्यमान न भी रहे हों तो भी प्रशिष्यके नाते वसुनिद्का काल वारहवीं शताब्दीका पूर्वार्थ उहरता है।

### ६-उपासक या श्रावक

ग्रहस्य वतीको उपासक, श्रावक, देशसंयमी, श्रागारी श्राटि नामोसे पुकारा जाता है। यद्यपि साधारणतः ये सब पर्यायवाची नाम मानं गये है, तथापि यौगिक दृष्टिसे उनके श्राथोंमें परस्पर कुछ विशेषता है। यहा क्रमशः उक्क नामोके श्राथोंका विचार किया जाता है।

'उपासक' पदका ऋर्य उपासना करनेवाला होता है। जो ऋपने ऋभीष्ट देवकी, गुरुकी, धर्मकी उपासना ऋर्यात् सेवा, वैयाकृत्य और ऋाराधना करता है, उसे उपासक कहते हैं। ग्रहस्थ मनुष्य वीतराग देवकी नित्य पूजा-उपासना करता है, निर्मन्य गुरुऋंकी सेवा वैयाकृत्यमं नित्य तत्पर रहता है और सत्यार्थ धर्मकी ऋाराधना करते हुए उसे यथाशक्ति धारण करता है, स्नतः उसे उपासक कहा जाता है।

'श्रावक' इस नाम की निर्फाक्त इस प्रकार की गई है:-

'श्रन्ति पचन्ति तत्त्वार्थश्रद्धानं निष्ठां नयन्तीति श्राः, तथा वपन्ति गुणवरसप्तक्षेत्रेषु धनबीजानि निश्चपन्तीति वाः, तथा किरन्ति क्षिष्टकर्मरजो विश्चिपन्तीति काः। ततः कर्मधारये श्रावका इति भवति'। (श्रभिधान राजेन्द्र 'सावय' शब्द)

इसका त्रामिप्राय यह है कि 'श्रावक' इस पद में तीन शब्द है। इनमें से 'श्रा' शब्द तो तत्त्वार्थ-श्रद्धान की सूचना करता है, 'व' शब्द सप्त धर्म-त्त्रेजों में धनरूप बीज बोने की धेरणा करता है श्रीर 'क' शब्द क्लिप्ट कर्म या महापापों को दूर करने का संकेत करता है। इस प्रकार कर्मधारय समास करने पर श्रावक यह नाम निष्पन्न हो जाता है।

कुछ विद्वानों ने श्रावक पद का इस प्रकार से भी ऋर्य किया है :-

श्रभ्युपेतसम्यक्तवः प्रतिपन्नाखुवतोऽपि प्रतिदिवस यतिभ्यः सकाशास्त्राधृनामागारिणां च सामाचारीं शृणोतीति श्रावकः ।

—आवक्धर्म प्र० गा० २

श्चर्यात् जो सम्यक्त्वी श्चौर श्चरापुत्रती होने पर भी प्रतिटिन साधुश्चो सं ग्रहस्थ श्चौर मुनियों के श्चाचार-धर्म को सुने, वह श्रावक कहलाता है।

कुछ विद्वानों ने इसी ग्रार्थ को श्रीर भी पल्लवित करके कहा है :--

श्रद्धासुतां श्राति श्र्णोति शासनं दाने वपेदाशु वृणोति दर्शनम् । कृतत्वपुरयानि करोति संयमं तं श्रावकं प्राहरमां विचक्षरणाः ॥

ऋर्थ—जो श्रद्धालु होकर जैन शासन को मुने, दीन जना मे श्रर्थ का वपन कर श्रर्थात् दान दे, सम्यग्टर्शन को वरण करे, सुकृत श्रीर पुरुष के कार्य करे, संयम का श्राचरण करे उसे विचक्षण जन श्रावक कहते हैं।

उपर्युक्त सर्व विवेचन का तात्पर्य यही है कि जो गुरुजनों से स्नात्म-हित की बात को सदा सावधान होकर सुने, वह श्रावक कहलाता है<sup>१</sup>।

१ परलोयहियं सम्मं जो जिणवयणं सुणेइ उवजुत्तो। ग्रह्तिब्वकम्मविगमा सुक्कोसो सावगो एत्थ॥—पचा० १ विव० ग्रवासदृष्ट्यादिविशुद्धसम्पत्परं समाचारमनुप्रभातम्। श्रणोति यः साधुजनादतन्द्रस्तं श्रावकं प्राहुरमी जिनेन्द्राः॥
(श्रभिधान राजेन्द्र, 'सावय' शब्द )

श्रिणुवतरूप देश मयम को धारण करने के कारण देशमंयमी या देशविरत कहते हैं। इसी का दूसरा नाम सयतासयन भी है क्योंकि यह स्थूल या त्रसिंह की श्रिपेचा संयत है श्रीर सूक्ष्म या स्थावर हिमा की श्रिपेचा श्रिस्थत है। घर में रहता है, श्रितण्य इसे ग्रहस्थ, सागार, गंही, ग्रही श्रीर ग्रहमेधी श्रादि नामों से भी पुकारते है। यहाँ पर 'ग्रह' शब्द उपलक्षण है, श्रित जो पुत्र, स्त्री, मित्र, शरीर, भोग श्रादि से मोह छोड़ने में श्रिसमर्थ होने के कारण घर में रहता है उसे ग्रहस्थ श्रादि कहते है।

### ७-उपासकाध्ययन या श्रावकाचार

उपासक या श्रावक जनोंके श्राचार धर्मके प्रतिपादन करनेवालं मृत्र, शास्त्र या प्रन्थको उपासकाध्ययन-सूत्र, उपासकाचार या श्रावकाचार नामोंने व्यवहार किया जाता ह । द्वादशाग श्रुतकं बारह अगोमे श्रावकोंके श्राचार-विचार का स्वतन्त्रतानं वर्णन करनेवाला मातवाँ अग उपासकाध्ययन माना गया है । श्राचार्य वसुनिन्द ने भी अपने प्रस्तुत ग्रन्थका नाम उपासकाध्ययन ही दिया है जैसा कि प्रशस्ति गत ५४५ वीं गाथांसे स्पष्ट है ।

स्वामी समन्तभद्र ने सस्कृत भाषामे सबसे पहले उक्क विषयका प्रतिपादन करनेवाला स्वतन्त्र प्रन्थ रचा श्रीर उसका नाम 'रलकरएडक' रक्का । उसके टीकाकार श्राचार्य प्रभाचन्द्र ने श्रपनी टीकामें श्रीर उसके प्रत्येक प रच्छेदके श्रन्तमे 'रलकरएडकनाम्नि उपासकाध्ययने' वाक्यक द्वारा 'रलकरएडकनामक उपासका ध्ययन' ऐसा लिखा है । इस उल्लेखसे भी यह सिद्ध है कि श्रावक वर्मक प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रको सदा में उपासकाध्ययन ही कहा जाता रहा है । बहुत पीछे लोगाने श्रपन बोलनेकी सुविधाके लिए श्रावकाचार नामका व्यवहार किया है ।

श्राचार्य सोमदेवन अपने प्रसिद्ध प्रन्थ यशस्तिलक के पाचि ग्राधामके ऋन्तमे 'उपामकाध्ययन' कहने की प्रतिज्ञा की है। यथा---

### इयता ग्रन्थेन मया प्रोक्त चरितं यशोधरनृषस्य । इत उत्तर तु वच्ये श्रुतपठितमुपासकाश्ययनम् ॥

ऋर्थात् इस पाँचवे ऋाश्वास तक तो मैने महाराज यशोधरका चरित कहा । ऋब इससे ऋागे द्वाटशाग-अत-पठित उपासकाध्ययन को कहँगा ।

दिगम्बर परम्परामे श्रावक धर्मका प्रतिपादन करनेवाले स्वतन्त्र प्रत्थ इस प्रकार है:—रलकरएटक, ब्रामितगित उपासकाचार, वसुनिन्द-उपासकाच्ययन, सागारधर्मामृत, धर्मसप्रहश्रावकाचार, पृज्यपाद श्रावका चार, गुण्मृपण्श्रावकाचार, लाटी सहिता श्रादि । इसके श्रातिरिक्ष स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेत्ताकी धर्मभावनामे, तत्त्वार्थसूत्रक सातवे द्यध्यायमे, श्रादिपुराण्क ३८, ३९, ४० वे प्रवीम, यशस्तिलक्के ६, ७, ८ वे श्राधासमे, तथा भावसग्रहमे भी श्रावक्षमं का विस्तारके साथ वर्णन किया गया है । श्वेताम्बर परम्परामे उपासकदशासूत्र, श्रावकधर्मप्रतिस श्रादि प्रस्थ उल्लावनीय हे ।

# प्रावकधर्म-प्रतिपादनके प्रकार

उपलब्ध जैन वाड्मयमे श्रावक-धर्मका वर्णन तीन प्रकारस पाया जाता है :—

- १. ग्यारह प्रतिमाश्रोको श्राधार बनाकर ।
- २. बारह वत श्रीर मारणान्तिकी सल्लेग्वनाका उपदेश देकर।
- ३. पक्ष, चर्या श्रीर साधनका प्रतिपादन कर ।
- (१) उपर्युक्त तीनो प्रकारोमे से प्रथम प्रकारके समर्थक या प्रतिपादक आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी कार्त्तिकेय खोर वसुनन्दि आदि रहे हे । इन्होंने अपने-श्रपने प्रन्थोंमे ग्यारह प्रतिमाश्रोंको आधार बनाकर ही

श्रावक-धर्म का वर्णन किया है। ग्रा॰ कुन्दकुन्दने यद्यपि श्रावक-धर्मके प्रतिपादनके लिए कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ या पाहु इकी रचना नहीं की है, तथापि चारित्र-पाहु इ में इस विषय का वर्णन उन्होंने छह गाथाश्रों द्वारा किया है। यह वर्णन ग्राति संत्तित होनेपर भी ग्रापने-ग्रापमें पूर्ण है ग्रीर उसमें प्रथम प्रकारका स्पष्ट निर्देश किया गया है। स्वामी कार्त्तिकेयने भी श्रावक धर्मपर कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं रचा है, पर उनके नामसे प्रसिद्ध 'ग्रानुपेक्षा' में धर्मभावनाके भीतर श्रावक धर्मका वर्णन बहुत कुछ विस्तार के साथ किया है। इन्होंने भी बहुत स्पष्ट रूपसे सम्यग्दर्शन ग्रीर ग्यारह प्रतिमाग्रोंको ग्राधार बनाकर ही श्रावक धर्मका वर्णन किया है। स्वामिकार्त्तिकेयके पश्चात् ग्रा॰ वसुनन्दिने भी उक्त सरिणका ग्रानुसरण किया। इन तीनों ही ग्राचार्योंने न ग्राष्ट मूल गुणांका वर्णन किया है ग्राचार्योंने न नामह नतोंके ग्रातीचारोंका ही। प्रथम प्रकारका ग्रानुसरण करनेवाले ग्राचार्योंमें से स्वामिकार्त्तिकेयको छोड़कर शेप सभीने सल्लेखनाको चौथा शिचात्रत माना है।

उक्त तीनों प्रकारोंमेंसे यह प्रथम प्रकार ही ख्राद्य या प्राचीन प्रतीत होता है, क्योंकि धवला ख्रौर जयधवला टीकामें ख्रा॰ वीरसेनने उपासकाध्ययन नामक ख्रांगका स्वरूप इस प्रकार दिया है--

१--- उवासयज्भायणं णाम त्रांगं एकारस लक्त्य-सत्तर्प सहस्म पदेहि ११७०००० पदेहि 'दंसण वद' "इदि एकारसविहउवासगाणं लक्त्यणं तेसि च वदारोवण-विहाणं तेसिमाचरणं च वरणेदि । (पट्- खंडागम भा० १ पृ० १०२)

२—उवासयन्भयणं णाम ऋंगं दंसण् वय मामाइय-पोसहोववास सिचत्त-रायिभत्त बंभारंभपरिग्गहाणु-मणुद्दिङ्गामाण्मेकारसण्हमुवासयाणं धम्ममेकारसिवहं वर्ग्णोदि । (कसायपाहुङ भा० १ पृ० १३० )

अर्थात् उपासकाध्ययननामा मातवाँ अरंग दर्शन, वत, सामायि ह आदि स्यारह प्रकारके उपासकांका छन्ण, व्रतारोपण आदिका वर्णन करता है।

स्वामिकात्तिकेय के पश्चात् ग्यारह प्रतिमात्रों को आधार बनाकर आवक धर्म का प्रतिपादन करनेवाले स्ना॰ वसुनन्दि हैं। इन्होंने स्नपने उपामकाध्ययन में उसी परिपाटी का स्ननुसरण किया है, जिसे कि स्ना॰ कुन्दकुन्द स्नोर स्वामिकार्त्तिकेय ने स्नपनाया है।

स्वामिकार्त्तिकेय ने सम्यक्त्व की विस्तृत महिमा के पश्चात् ग्यारह प्रतिमात्रों के त्राधार पर बारह वर्तां का स्वरूप निरूपण किया है। पर वसुनिद ने प्रारम्भ में सात व्यसनों का त्रीर उनके दुष्फलों का खूब विस्तार से वर्णन कर मध्य में बाग्ह वत त्रीर ग्यारह प्रतिमात्रों का, तथा त्र्यन्त में विनय, वैयाहत्य, पूजा, प्रतिष्ठा त्रीर दान का वर्णन भी खूब विस्तार से किया है। इस प्रकार प्रथम प्रकार प्रतिपादन करनेवालों में तदनुसार श्रावक धर्म का प्रतिपादन कम से विकसित होता हुन्ना दृष्टिगोचग्र होता है।

(२) द्वितीय प्रकार अर्थात् बाग्ह ब्रतांको आधार बनाकर आवकधर्मका प्रतिपादन करनेवाले आचार्योमं उमाप्वाति और समन्तमद्र प्रधान हैं। आ॰ उमास्वातिने अपने तत्त्वार्थसूत्रके सातवें अध्यायमें आवक-धर्मका वर्णन किया है। इन्होंने ब्रतीकं आगारी और अनगारी भेद करके अणुक्रतधारीको आगारी ब्रताया और उसे तीन गुणव्रत, चार शिक्षव्रत रूप सत शीलमे सम्पन्न कहार। आ॰ उमास्वातिने ही सर्वप्रथम बारह ब्रतोंके पाँच-पाँच अतीचारोंका वर्णन किया है। तत्त्वार्थसूत्रकारने अतीचारोंका यह वर्णन कहाँ से किया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसके निर्ण्यार्थ जब हम वर्तमानमें उपलब्ध समस्त दि० १वे० जैन वाद्यायका अवगाहन करते हैं, तब हमारी दृष्टि उपासकदशा सूत्र पर अटकती है। यद्यपि वर्तमानमें उपलब्ध यह सूत्र तीसरी वाचनाके बाद लिपि-बद्ध हुआ है, तथापि उसका आदि स्रोत तो १वे० मान्यताके अनुसार भ॰ महावीरकी वाणीसे ही माना जाता है। जो हो, चाहे अतीचारोंके विषयमें उमास्वातिने उपासकदशासूत्रका अनुसरण किया हो और चाहे उपासकदशासूत्रकारने तत्त्वार्थसूत्रका, पर इतना निश्चित है कि दि० परम्परामें उमास्वातिसे पूर्व अतीचारोंका वृर्णन किसीने नहीं किया।

१ देखो तत्त्वार्थ० ग्र०७, सू० १८-२१.

तत्वार्थसूत्र ग्रौर उपासकदशास्त्रमं एक समता ग्रौर पाई जाती है ग्रौर वह है मूलगुणांके न वर्णन करनेकी। दोनां ही स्त्रकारांने ग्राट मृलगुणोंका कोई वर्णन नहीं किया है। यदि कहा जाय कि तत्वार्थस्त्रकी संक्षित्र रचना होनेसे ग्रष्टमृलगुणोंका वर्णन न किया गया होगा, सो माना नहीं जा सकता। क्योंकि जब स्त्रकार एक एक व्रतके ग्रातीचार बतानेके लिए पृथक् पृथक् सूत्र बना सकते थे, ग्राहिमादि व्रतांकी भावनात्रोंका भी पृथक्-पृथक् वर्णन कर सकते थे, तो क्या ग्राप्टमूलगुणोंके लिए एक भी सूत्रको स्थान नहीं दं सकते थे? यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसके साथ ही सूत्रकारने श्रावककी स्थारह प्रतिमाग्रों का भी कोई निर्देश नहीं किया? यह भी एक दूसरा विचारणीय प्रश्न है।

तत्त्यार्थसूत्र से उपासकद्शास्त्र में इतनी बात ग्रावश्य विशेष पाई जाती है कि उसमें ग्याग्ह प्रति मात्रों का जिक किया गया है। पर कुन्दकुन्द या स्वामिकात्तिकेय के समान उन्हें ग्राधार बनाकर श्रावक धर्म का वर्णन न करके एक नवीन हो रूप वहाँ दृष्टिगोचर होता है। वह इस प्रकार है:—

त्र्यानन्द नामक एक बड़ा धनी सेठ भ० महाबीर के पास जाकर विनयपूर्वक निवेदन करता है कि भगवन्, में निर्मन्थ प्रवचन की श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ ख्रीर वह मुक्ते सर्व प्रकार से ख्राभीष्ट एवं प्रिय भी है। भगवान के दिव्य मान्निध्य में जिस प्रकार ग्रानेक राजे महाराजे ग्रीर धनाट्य पुरुप प्रविज्ञत होकर धर्म साधन कर रहे हैं, उस प्रकार से में प्रवर्जित होने के लिए ऋपने को श्रममर्थ पाता हूँ । ऋतएव भगवन, में त्रापके पास पांच त्राणुवत ग्रीर सात शिक्तावत रूप वारह प्रकार के एहम्थ धर्म को स्वीकार करना चाहता हूँ। इसके ब्रानन्तर उसने क्रमशः एक एक पाप का स्थूल रूप से प्रत्याख्यान करते हुए पांच . स्रणुबंद ग्रहण किये स्रोर दिशा स्रादि का परिमाण करते हुए सात शिक्तावतों को ग्रहण किया। तत्पश्चात् उसने घर में रहकर बारह बतों का पालन करते हुए चौदह वर्ष व्यतीत किये। पन्द्रहवें वर्ष के बारम्भ में उसे विचार उत्पन्न हुन्ना कि मैंने जीवन का बड़ा भाग गृहस्थी के जंजाल में फँसे हुए निकाल दिया है। स्त्रब जीवन का तीमरा पन है, क्यों न गृहस्थी के संकल्प-विकल्पों से दूर होकर ख्रौर भ० महाबीर के पास जाकर में जीवन का ख्रवशिष्ट समय धर्म साधन में व्यतीत कहूँ ? ऐसा विचार कर उसने जातिके लोगोंको ख्रामिच्चत करके उनके सामने ऋपने ज्येष्ठ पुत्रको गृहस्थीका सर्व भार साप कर सबसे बिटा ली ऋौर भ० महावीरके पास जाकर उपासकोंकी 'दंसणपंडिमा' त्र्यादिका यथाविधि पालन करते हुये विदार करने लगा। एक एक 'पंडिमा' को उस उस प्रतिमाको संख्यानुसार उतने उतने मास पालन करते हुए त्रानन्द श्रावकने ग्यारह पडिमात्रांके पालन करनेमें ६६ मान ऋर्यात ५॥ वर्ष व्यतीत किये । तपस्यासे ऋपने शारीरको ऋत्यन्त कृश कर डाला । त्र्यन्तमें भक्त प्रत्याख्यान नामक संन्यासको धारण कर समाधिमरण किया त्र्यौर ग्रुभ परिणाम वा ग्रुभ लेश्याके योगसे सौधर्म स्वर्गमं चार पल्योपमकी स्थितिका धारक महर्द्धिक देव उत्पन्न हुन्ना ।

इस कथानकसे यह बात स्पष्ट है कि जो सीधा मुनि बननेमें श्रासमर्थ है, वह श्रावकधर्म धारण करे श्रीर घरमें रहकर उसका पालन कन्ता रहे। जब वह घरसे उदासीनताका श्रानुभव करने छो। श्रीर देखे कि श्राव मेरा शारीर दिन प्रतिदिन चीण हो रहा है श्रीर इन्द्रियोंकी शिक्त घट रही है, तब घरका भार बड़े पुत्रको सँभलवाकर श्रीर किसी गुरु श्रादिके समीप जाकर क्रमशः ग्यारह प्रतिमाश्रोंका नियत श्रावधि तक श्राम्यास करते हुए श्रान्तमें या तो मुनि बन जाय, या संन्यास धारण कर श्रात्मार्थको सिद्ध करे।

१ सद्दृहामि णं भंते, णिग्गंथं पावयणं; पत्तियामि णं भंते, णिग्गंथं पावयणं; रोण्मि णं भंते, णिग्गंथं पावयणं। एवमेयं भंते, तहमेयं भंते, श्रविसहमेयं भंते, इच्छियमेयं भंते, पिडच्छियमेयं भंते, रिच्छियमेयं भंते, रिच्छियमेयं भंते, से जहेयं तुब्भे वयह ति कट्टु जहा णं देवाणुष्पियाणं श्रन्तिए बहवे राईमर-तलवर-मांडविक-कोडुम्बिय-सेट्टि-सत्थवाहप्पिमिद्या मुंडा भवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारियं पव्वद्या; नो खलु श्रहं तहा संचाएमि मुंडे जाव पव्वद्दत्तए। श्रहं णं देवाणुष्पियाणं श्रंतिए पंचाणुव्वद्द्यं सत्तसिक्खावद्यं दुवालसिवहं गिहियममं पिडविज्ञस्सामि। उपासकदशासूत्र श्र० १ सू० १२.

२ देखो उपासकदशा सूत्र, श्रध्ययन १ का श्रन्तिम भाग।

तत्त्वार्थ स्त्रमं यद्यपि ऐसी कोई सीधी बात नहीं कही गई है, पर सातवें ऋध्यायका गम्भीर ऋध्ययन करने पर निम्न स्त्रोंसे उक्त कथनकी पुष्टिका संकेत ऋवश्य प्राप्त होता है। वे सूत्र इस प्रकार हैं: —

ऋणुवतोऽगारी ॥२०॥ दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोपघोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथि-संविभागवतसम्पन्नश्च ॥२१॥ मारणान्तिकी सल्लेखनां जोपिता ॥२२॥ तत्त्वार्थसूत्र, ऋ० ७ ॥

इनमेसे प्रथम स्त्रमं बताया गया है कि अगारी या गरहरथ पंच अगुवतका धारी होता है। दूसरे स्त्रमं बताया गया है कि वह दिखत आदि सात व्रतोसे सम्पन्न भी होता है। तीसरे स्त्रमं बताया गया है कि वह जीवनके अन्तमं मारणान्तिकी सल्लेखना को प्रेमपूर्वक धारण करे।

यहाँ पर श्रावकधर्मका अभ्यास कर लेनेके पश्चात् मुनि वननेकी प्रेरणा या देशना न करके सल्लेखनाको धारण करनेका ही उपदेश क्यों दिया! इस प्रश्नका स्पष्ट उत्तर यही है कि जो समर्थ है और रहस्थीने मोह छोड़ सकता है, वह तो पहले ही मुनि वन जाय। पर जो ऐसा करनेके लिए असमर्थ है, वह जीवन-पर्यन्त वारह वतींका पोलन कर अन्तमें मंन्यास या समाधिषुर्वक शारीर त्यास करे।

इस मंन्यासका घारण महमा हो नहीं मकता, घरमे, देहमे और भोगांमे ममन्य भी एकदम छूट नहीं मकता; अतएव उसे कम-कमसे कम करनेके लिए गारह प्रतिमाओंकी भूमिका तैयार की गई प्रतीत होती है, जिममें प्रवेश कर वह मांमारिक भोगोपभोगोंने तथा अपने देहमें भी लालमा, तृष्णा, एद्धि, आमिक्त और स्नेहकों कमशः छोड़ता और आिक्सिक शिक्सकों बढ़ाता हुआ उस दशाकों सहजमें ही प्राप्त कर लेता है, जिसे चाहे साधु-मर्यादा किहिये और चाहे मन्लेखना । यहाँ यह आशांका व्यर्थ है कि दोनों वस्तुएँ भिन्न हैं, उन्हें एक क्यों किया जा रहा है ? इसका उत्तर यही है कि भक्त प्रत्याख्यान समाधिमरणका उत्कृष्ट काल बारह वर्षका माना गया है, जिसमें ग्यारहवीं प्रतिमाके पश्चात् संन्यास स्वीकार करते हुए पाँच महावतांको धारण करने पर वह साज्ञात सुनि बन ही जाता है।

तस्वार्थस्त्र ग्रौर उपासकदशास्त्रके वर्ण्नसे निकाले गये उक्क मधिवार्थकी पुष्टि स्वामी समन्तगद्रके रत्नकरएड-श्रावकाचारसे भी होती है। जिन्होंने कुछ भी मननके साथ रत्नकरएडकका अध्ययन किया है, उनमे यह त्र्यविदित नहीं है कि कितने ऋच्छे प्रकारमे न्न्याचार्य समन्तभद्रने यह प्रतिपादन किया है कि श्रावक बारह बर्तोंका विधिवत पालन करके ब्रान्तमें उपमर्ग, दुर्भिन्न, जरा, गेग ब्रादि निष्प्रतीकार ब्रापत्तिके ब्रा जाने पर ग्रपने धर्मकी रक्षाके लिए सल्लेखनाको धारण करे'। सल्लेखनाका कम ग्रौर उसके फलको श्रानेक श्लोको द्वारा बतलाते हुए उन्होंने श्रान्तमं बताया है कि इस मल्लेम्बनाके द्वारा वह दुस्तर संसार-सागरको पार करके परम निःश्रेयस-मोत्त्-को प्राप्त कर लेता है, जहाँ न कोई दुःख है, न रोग, चिन्ता, जन्म, जग, मरण, भय, शोक ग्राटिक । जहाँ रहनेवाले ग्रानन ज्ञान, दर्शन, मुख-न्त्रानन्द्र, परम मनोप ग्रादिका ग्रानन्त काल तक ग्रान्भव करते रहते हैं। इस समग्र प्रकरण्को ग्रीर खास करके उसके ग्रान्तिम श्लोकींको देखते हुए एक बार ऐसा प्रतीत होता है मानों ग्रन्थकार अपने ग्रन्थका उपसंहार करके उसे पूर्ण कर रहे हैं। इसके पश्चात ग्रार्थात ग्रन्थके सबसे ग्रन्तमें एक स्वतन्त्र ग्राध्याय बनाकर एक-एक श्लोकमें आवककी स्यारह प्रति-मात्रोंका स्वरूप वर्णनकर अन्थको समाप्त किया गया है। श्रावक-धर्मका अन्तिम कर्त्तव्य समाधिमरणका मांगोपांग वर्णन करनेके पश्चात अन्तमं ग्यारह प्रतिमात्रोंका वर्णन करना सचमुच एक पहेली सी प्रतीत होती है श्रीर पाठकके हृदयमं एक श्राशंका उत्पन्न करती है कि जब समन्तभद्रसे पूर्ववर्त्ती कुन्दकुन्द श्रादि त्राचार्योंने स्यारह प्रतिमात्रोंको त्राधार बनाकर शावक-धर्मका वर्णन किया, तब समन्त्रमद्भने वैसा क्यों नहीं किया ? स्त्रीर क्यों प्रन्थके स्मन्तमं उनका वर्णन किया ?

उपसर्गे दुभिक्षे जरिस रुजायां च निःप्रतीकारे ।
 धर्माय तनुविमोचनमादुः सल्लेग्वनामार्याः ॥१२२॥—रत्नकरण्ड श्रावकाचार

(३) श्रावक धर्मके प्रतिपादनका तीसरा प्रकार पन्न, चर्या और साधनका निरूपण है। इस मार्गके प्रतिपादन करनेवालों में हम सर्वप्रथम य्याचार्य जिनसेनको पाते हैं। य्या० जिनसेनने यद्यपि श्राक्काचार पर कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं रचा है, तथापि उन्होंने य्रपनी सबसे बड़ी कृति महापुराण्के ३६-४० श्रीर ४१ वें पर्व में श्रावक धर्मका वर्णन करते हुए ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति, उनके लिए ब्रत-विधान, नाना क्रियाशों श्रीर उनके मन्त्रादिकोंका खूब विस्तृत वर्णन किया है। वहीं पर उन्होंने पन्न, चर्या श्रीर साधनरूपमे श्रावक-धर्मका निरूपण इस प्रकारमें किया है:—

स्यादारेका च पट्कर्मजीविनां गृहमेधिनाम्। हिंमादोपोऽनुसंगी स्याउजैनानां च द्विजनमनाम् ॥१४३॥ इत्यत्र ब्रमहे सत्यमल्पसावद्यसंगतिः। तत्रास्त्येव तथाप्येपां स्याच्छक्किः शास्त्रदर्शता ॥१४४॥ श्रिप चैपां विशुद्धश्रंगं पत्तश्चर्या च साधनम्। इति त्रितयमस्त्येव तदिदानीं विवृष्महे ॥१४७॥ तत्र पक्षो हि जैनानां कृत्स्नहिंसाविवर्जनम् । मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यैरुपवृंहितम् ॥१४६॥ चर्या तु देवतार्थं वा मंत्रसिद्धवर्थमेव वा। श्रोपधाहारकरुप्ये वा न हिंस्यामीति चेष्टितम् ॥१४७॥ तत्राकामकते शद्धिः प्रायश्चित्तंविधीयते। पश्चाचात्मान्वयं सुनौ व्यवस्थाप्य गृहोउक्तनम् ॥१४८॥ चर्येंपा गृहिणां श्रोक्ता जीवितान्ते तु साधनम् । देहाहारेहितत्यागादु ध्यानशुद्धवाऽऽत्मशोधनम् ॥१४६॥ त्रिष्वेतेषु न संस्पर्शो वधेनाईदु-द्विजन्मनाम् । इत्यात्मपक्षनिचिप्तदोपाणां स्याजिराकृतिः ॥१५०॥

--- त्रादिपुराग पर्व ३९

त्रायांत् यह त्राशंका की गई है कि जो पर्कमंजीवी द्विजनमा जैनी ग्रहस्थ हैं, उनके भी हिंसा दोप का प्रमंग होगा ? इसका उत्तर दिया गया है कि हाँ, ग्रहस्थ श्रल्प मायय का भागी तो होता है, पर शास्त्र में उसकी शुद्धि भी वतलाई गई है । उस शुद्धि के तीन प्रकार हैं:—पन्न, चर्या श्रीर साधन । इनका ग्रार्थ इस प्रकार है—समस्त हिंसा का त्याग करना ही जैनों का पन्न है । उनका यह पन्न मेत्री, प्रमोद, कारुएय श्रीर माध्यस्थ्यरूप चार भावनाश्रों से वृद्धिगत ग्रहता है । देवता की श्रागधना के लिए, या मंत्र की सिद्धि के लिए, श्रीपिय या श्राहार के लिए में कभी किसी भी प्राग्णी को नहीं मारूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा को चर्या कहते हैं । इस प्रतिज्ञा में यदि कभी कोई दोप लग जाय, तो प्रायश्चित्त के द्वारा उसकी शुद्धि वताई गई है । प्रश्चात् श्रपने सब कुदुस्व श्रीर ग्रहस्थाश्रम का भार पुत्रपर डालकर घर का त्याग कर देना चाहिए । यह ग्रहस्थों की चर्या कही गई है । श्राव साधनको कहते हैं —जीवनके श्रन्तमं श्राद्धि करनेको साधन कहते हैं । श्राहर श्रीर सर्व इच्छाश्रोंका परित्याग करके ध्यानकी श्रुद्धि द्वारा श्राहमाके श्रुद्ध करनेको साधन कहते हैं । श्राहर श्रीर होता है श्रीर इस प्रकार जिना की श्राहर श्रीर साधनका साधन करते हुए हिमादि पापोंका स्पर्श भी नहीं होता है श्रीर इस प्रकार ऊपर जो श्राहांक की गई थी, उसका परिहार हो जाता है ।

उपर्युक्त विवेचनका निष्कर्प यह है कि जिसे ऋहिं वका पत्त हो, जो जिनेन्द्र के सियाय किसी ऋन्य देवको, निर्मन्य गुरुके ऋतिरिक्त किसी ऋन्य गुरुको ऋौर जैनधर्मके सियाय किसी ऋन्य धर्मको न माने, जैनत्वका ऐसा हृद्द पत्त स्वनेवाले व्यक्तिको पान्तिक आवक कहते हैं। इसका ऋात्मा मेत्री, प्रमोद, कारुएय ऋौर

माध्यस्थ्यभावनासे सुवासित होना ही चाहिये'। जो देव, धर्म, मन्त्र, श्रौपधि, श्राहार श्रादि किसी भी कार्यके लिए जीवघात नहीं करता, न्यायपूर्वक श्राजीविका करता हुग्रा श्रावकके बारह वर्तोंका श्रौर ग्यारह प्रतिमाश्रों का श्रावरण करता है, उसे चर्याका श्राचरण करनेवाला नैष्ठिक श्रावक कहते हैं। जो जीवनके श्रन्तमें देह, श्राहार श्रादि सर्व विपय-कपाय श्रौर श्रारम्भको छोड़कर परम ममाधिका साधन करता है, उसे साधक श्रावक कहते हैं। श्रा० जिनसेनके पश्चात् पं० श्राशाधरजीने, तथा श्रन्य विद्वानोंने इन तीनोंको ही श्राधार बनाकर सागार-धर्मका प्रतिपादन किया है।

# ६-वसुनन्दि-श्रावकाचारकी विशेषताएँ

वसुनिन्दिके प्रस्तुत उपासकाध्ययन का ख्रान्तः ख्रावगाहन करने पर कई विशोप ॥एँ दृष्टिगोचर होती हैं ख्रीर उनपर विचार करनेमे ख्रानेक प्रश्न उपस्थित होते हैं :—

- १—जब कि स्ना॰ वसुनिन्दिके सामने समन्तमद्रका रत्नकरएडक, जिनसेनका स्नादिपुराण, सोमदेवका उपासकाध्ययन स्नौर स्नामितगतिका आवकाचार स्नादि आवकभर्मका वर्णन करनेवाला विस्तृत साहित्य उपस्थित था, तो फिर इन्हें एक स्नौर स्वतन्त्र आवकाचार रचनेकी स्नावश्यकता क्यो प्रतीत हुई ?
- २—जब कि विक्रमकी पहिली दूसरी शताब्दीसे प्रायः जैन-साहित्य संस्कृत भाषामं रचा जाने लगा श्रीर ११ वीं १२ वीं शताब्दीमें तो संस्कृत भाषामें जैन साहित्यका निर्माण प्रचुरतासे हो रहा था; तब इन्होंने प्रस्तुत उपासकाध्ययनको प्राकृत भाषामें क्यों रचा ? खासकर उस दशामें, जब कि वे स्रानेक प्रन्थांके संस्कृत रीकाकार थे। तथा स्वयं भी प्रतिष्ठा-पाठका निर्माण संस्कृत भाषामें ही किया है!
- ३—जब कि स्रा॰ वमुनिदिके सामने स्वामी समन्तभद्रका रत्नकरएडक विद्यमान था स्रोर जिसकी कि मरिएका प्रायः सभी परवर्ती श्रावकाचार-रचिवतास्रोंने स्रानुसरए किया है, तब इन्होंने उम सराग्रको छोड़िकर ११ प्रतिमास्रोंको स्राधार बनाकर एक नई दिशासे क्यों वर्णन किया ?
- ४—जब कि वसुनन्दिके पूर्ववर्ती प्रायः सभी श्रावकाचार रचियतात्रींने १२ व्रतींके वर्णन करनेके पूर्व त्राठ मूलगुर्णोका वर्णन किया है तब इन्होंने त्राठ मूलगुर्णोका नामोब्लेख तक भी क्यों नहीं किया ?
- 4 जब कि उमास्वाति श्रौर समन्तमद्रमे लेकर वसुनिन्दिके पूर्ववर्ती सभी श्राचारोंने १२ वर्तीके श्रातीचारोंका प्रतिपादन किया है तब इन्होंने उन्हें मर्वथा क्यों छोड़ दिया ? यहाँ तक कि 'श्रातीचार' शब्द भी समग्र श्रन्थमें कहीं भी प्रयुक्त नहीं किया ?
  - १ स्यानमैन्याद्युपतृं हितोऽखिलवधत्यागो न हिस्यामहं, धर्माद्यर्थमितीह पक्ष उदितं दोपं विशोध्योज्मतः । सूनौ न्यस्य निजान्वयं गृहमथो चर्या भवेत्साधनम्, त्वन्तेऽब्रेहतन्ज्भनाद्विशद्या ध्यात्याऽऽत्मनः शोधनम् ॥१९॥ पात्तिकादिभिदा त्रेथा श्रावकस्तत्र पात्तिकः । तद्धर्मगृह्यस्तन्निष्ठो नैष्ठिकः साधकः स्वयुक् ॥२०॥

—सागारधर्मामृत ग्र० १

२ —देशयमध्नकपायच्योपशमतारतम्यवशतः स्यात् । दर्शनिकाद्येकादशदशावशो नैष्टिकः सुलेश्यतरः ॥१॥

—मागारध० घ्र० ३

देहाहारेहितत्यागाद् ध्यानशुद्धचाऽऽत्मशोधनम् ।
 यो जीवितान्ते सम्प्रीतः साधयत्येप साधकः ॥१॥

--सागारघ० श्र० ८

ये कुछ मुख्य प्रश्न हैं। इनके ग्रांतिरिक्त कुछ ग्रान्य विशेषताएँ भी पाई जाती हैं जो कि इस प्रकार हैं:—

- १--- पूर्व-परम्परा को छोड़कर नई दिशासे ब्रहाचर्याणुवत, देशवत श्रौर श्रनर्थद्गड-विगित के स्वरूप का वर्णन करना।
- २—भोगोपभोग-परिमाण नामक एक ही शिचात्रत का भोगविरति ऋौर उपभागविरित नाम से दो शिक्षात्रतों का प्रतिपादन करना।
  - ३-सल्लेखना को शिचावतों में कहना।
- ४--- छुटी प्रतिमाका नाम 'रात्रिभुक्तित्याग' रखने पर भी स्वरूप-निरूपण 'दिवा मैथुनत्याग' रूप में करना ।
- ५--ग्यारहवीं प्रतिमा के दो भेदों का निरूपण करना । तथा प्रथम भेदवाले उत्कृष्ट श्रावक को पात्र लेकर व स्रानेक घरों से भिन्ना मांग एक जगह बैठकर स्त्राहार लेने का विधान करना ।

श्रव यहाँ प्रथम मुख्य प्रश्नों पर क्रमशः विचार किया जाता है:-

१—प्रत्येक प्रन्थकार ग्रापने समय के लिए ग्रावश्यक एवं उपयोगी साहित्य का निर्माण करता है। ग्रा॰ वसुनिन्द के सामने यद्यपि ग्रानेक श्रावकाचार विद्यमान थे, तथापि उनके द्वारा वह बुगई दूर नहीं होती थी, जो कि तात्कालिक समाज एवं राष्ट्रमें प्रवेश कर गई थी। दूसरे जिन ग्राम प्रवृत्तियों की उस समय ग्रात्यन्त ग्रावश्यकता थी, उनका भी प्रचार या उपदेश उन श्रावकाचारोंसे नहीं होता था। इन्हीं दोनों प्रधान कारणों से उन्हें स्वतंत्र ग्रन्थ के निर्माण की ग्रावश्यकता प्रतीत हुई। सदाचारके स्वरूपम कहा गया है कि—

### 'त्रसुहादो विणिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारित्तं' । दृष्य सं० गा० ४५

श्रयीत् श्रग्नम कार्यों से निवृत्ति श्रीर ग्रुम कार्यों में प्रवृत्ति को सम्यक् चारित्र कहते हैं। श्रावकों के मूलगुणों श्रीर उत्तरगुणों में भी यही उद्देश्य श्रन्तिनिहित हैं। मूलगुण श्रमदाचार की निवृत्ति कराते हैं श्रीर उत्तरगुण सदाचार में प्रवृत्ति कराते हैं। वसुनिद के समय में सारे देश में सत व्यसनों के सेवन का श्रत्यधिक प्रचार प्रतीत होता है। श्रीर प्रतीत होता है सर्वसाधारण के व्यसनों में निरत रहने के कारण दान, पूजन श्रादि श्रावक कियाश्रोंका श्रमाय भी। साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि उस समय जिनविम्न, जिनालय श्रादि भी नगरप्य-जैसे ही थे। श्रावकोंकी संख्याके श्रनुपातसे वे नहीं के वरावर थे। यही कारण है कि वसुनिद को तास्कालिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर श्रमन समय के कदाचार को दूर करने श्रीर सदाचार के प्रसार करने का उपदेश देने की श्रावश्यकता का श्रनुभव हुश्रा श्रीर उन्होंने इसके लिए एक स्वतंत्र प्रत्थ की रचना की। यह बात उनके सत व्यसन श्रीर प्रतिमा-निर्माण श्रादि के विस्तृत वर्णन से भली भाँति सिद्ध हैं।

२-यह ठीक है कि उमास्वाति के समय से जैन साहित्य का निर्माण संस्कृत भाषा में प्रारंभ हो गया था त्रोर ग्यारहवीं-वारहवीं शताब्दी में तो वह प्रचुरता से हो रहा था, फिर भी संस्कृत भाषा लोकभाषा- सर्वसाधारण के बोलचाल की भाषा-नहीं वन सकी थी। उस समय सर्वसाधारण में जो भाषा बोली जाती थी वह प्राकृत या त्रापभंश ही थी। जो कि पीछे जाकर हिन्दी, गुजराती, महाराष्ट्री त्रादि प्रान्तीय भाषात्रों के रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान महावीर ने त्राप्ता दिव्य उपदेश भी लोकभाषा त्रार्धमागधी प्राकृत में दिया था। उनके निर्वाण के पश्चात् सेकड़ों वर्षों तक जैन प्रन्थों का निर्माण मी उसी लोकभाषा में ही होता रहा। प्राकृत या लोक-भाषा में प्रन्थ निर्माण का उद्देश्य सर्वमाधारण तक धर्म का उपदेश पहुँचाना था। जैसा कि कहा गया है:—

१—प्रस्तुत ग्रन्थमें व्यसनोंका वर्णन १४८ गाथाश्रोंमें किया गया है, जब कि समग्र ग्रन्थमें कुल गाथाएँ ५४६ ही हैं। इसी प्रकार जिनप्रतिमा-प्रतिष्ठा श्रीर पूजनका वर्णन भी ११४ गाथाश्रोंमें किया गया है। दोनों वर्णन ग्रन्थका लगभग श्राधा भाग रोकते हैं।—संपादक

### बाल-स्त्री-मन्द-मूर्खाणां नॄणां चारित्रकांचिणाम् । श्रनुग्रहार्थं तत्त्वज्ञेः सिद्धान्तः प्राकृते कृतः ॥

त्रप्रांत् वालक, स्त्री, मूर्न्व, मन्दज्ञानी, पर चारित्र धारण करनेकी स्त्राकांता रखनेवाले सर्वमाधारण जनोंके स्रतुग्रहके लिए तत्त्वज्ञानी महर्षियोंने मिद्धान्त-ग्रन्थोंका निर्माण प्राकृत भाषामें किया है।

त्रा० वसुनिन्दिको भी त्रापण उपदेश सर्वसाधारण तक पहुँचाना त्राभीष्ट था ; क्योंकि साधारण जनता ही सत व्यसनोंके गर्तमे पड़ी हुई विनाश की त्रोर त्राप्तर हो रही थी त्रीर त्रापना कर्जव्य एवं गन्तव्य मार्ग भूली हुई थी। उसे सुमार्ग पर लानेके लिए छोकभाषामें उपदेश देनेकी त्रास्यन्त त्रावश्यकता थी। यही कारण है कि त्रापने सामने संस्कृतका विशाल-साहित्य देखते हुए भी उन्होंने लोककल्याणकी भावनासे प्रेरित होकर त्रापनी प्रस्तुत रचना प्राकृत भाषामें की।

३—श्राचार्य वसुनिन्दिने समन्तमद्र-प्रतिपादित सरिएका अनुसरए न करते हुए श्रौर प्रतिमाश्रोंको श्राधार बनाकर एक नवीन दिशासे क्यों वर्णन किया, यह एक जिटल प्रश्न है। प्रस्तावनाके प्रारंभमें श्रावक धर्मके जिन तीन प्रतिपादन-प्रकारोंका जिक किया गया है, संभवतः वसुनिन्दिको उनमेंसे प्रथम प्रकार ही प्राचीन प्रतीत हुश्रा श्रौर उन्होंने उसीका अनुसरण किया हो। श्रावः उनके द्वारा श्रावकधर्मका प्रतिपादन नवीन दिशासे नहीं, श्रिपित प्राचीन पद्धतिसे किया गया जानना चर्राहण। श्रा० वसुनिन्दिने स्वयं अपनेको कुन्दकुन्दाचार्यकी परम्पराका अनुयायी वतलाया है। अतएव इसमें कोई आध्यर्यकी बात नहीं जो इसी कारणसे उन्होंने कुन्दकुन्द प्रतिपादित स्यारह प्रतिमाह्मप सरिएका अनुसरण किया हो। इसके श्रितिरक्ष वसुनिन्दिने श्रा० कुन्दकुन्दके समान ही सल्लेखनाको चतुर्थ शिद्धावन माना है जो कि उक्ष कथनकी पृष्टि करता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वसुनिन्दिने प्रस्तुत अन्धमं जिस उपासकाध्ययनका बार-वार उल्लेख किया है, संभव है उसमं श्रावक धर्मका प्रतिपादन स्यारह प्रतिमाश्रोंको श्राधार बनाकर ही किया गया हो श्रोर वसुनिन्दिने श्रपने अन्थकं नाम-संस्कारके अनुसार उसकी प्रतिपादन पद्धतिका भी श्रनुसरण किया हो। जो कुल हो, पर इतना निश्चित है कि दिगम्बर-परम्पराके उपलब्ध प्रस्थोंसे स्वारह प्रतिमाश्रोंको श्राधार बनाकर श्रावकधर्मके प्रतिपादनका प्रकार ही सर्वप्राचीन रहा है। यही कारण है कि समन्तभद्रादिक श्रावकाचारोंके सामने होते हुए भी, श्रोर संभवतः उनके श्रातमीमांसादि प्रस्थोंके टीकाकार होते हुए भी वसुनंदिने इस विपयमें उनकी तार्किक सरिएका श्रानुकरण न करके प्राचीन श्राणीमक-पद्धतिका हो श्रानुकरण किया है।

४-ग्रा॰ वसुनिन्द ने श्रावक के मूल्युणों का वर्णन क्यों नहीं किया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। वसुनिन्द ने ही क्या, ग्रा॰ कुन्दकुन्द ग्रीर स्वामी कार्तिकेय ने भी मूलगुणों का कोई विधान नहीं किया है। श्वेतांवरीय उपासकदशासूत्र ग्रीर तस्वार्थसूत्र में भी ग्राष्ट्रमूलगुणों का कोई निर्देश नहीं है। जहाँ तक मैंने श्वेतांवर ग्रंथों का ग्राध्ययन किया है, वहाँ तक में कह सकता हूँ कि प्राचीन ग्रीर ग्रावीन किसी भी श्वे॰ श्राणम सूत्र या ग्रंथ में ग्राप्ट मूलगुणों का कोई वर्णन नहीं है। दि॰ ग्रंथों में मबसे पहिले स्वामी समंतमक्र ने ही ग्राप्त रलकरणडक में ग्राप्ट मूल गुणों का निर्देश किया है। पर रलकरणडक के उक्त प्रकरण को ग्वेपणात्मक दृष्टि से देखन पर यह स्वष्ट ज्ञात होता है कि स्वयं समन्तमद्र को भी ग्राप्ट मूलगुणों का वर्णन सुख्य रूप में ग्रामीप्ट नहीं था। यदि उन्हें मूलगुणों का वर्णन मुख्यतः ग्रामीप्ट होता तो वे चारित्र के सकल ग्रीर किकल मेद करने के साथ ही मूलगुण ग्रीर उत्तरगुण रूप से विकलचारित्र के भी दो मेद करते। पर उन्होंने ऐसा न करके यह कहा है कि विकल चारित्र ग्राणुवत, गुण्यत ग्रीर शिद्धा वत-रूप से तीन प्रकार का है ग्रीर उसके क्रमशः पाँच, तीन ग्रीर चार मेद हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पाँचों ग्राणुवतों का स्वरूप, उनके ग्रातीचार तथा उनमें ग्रीर पापों में प्रसिद्ध होनेवालों के नामों का उल्लेख करके केवल एक श्लोक में ग्राप्ट मूलगुणों का निर्देश कर दिया है। इस ग्राप्ट मूलगुण का निर्देश करने वाले श्लोक को भी गंभीर दृष्ट

१--देखो रतक० श्लो० ५१

से देखने पर उसमें दिए गए ''ब्राहुः' श्रीर ''श्रमणोत्तमाः'' पद पर दृष्टि श्राटकती है । दोनों पद स्पष्ट बतला गरे हैं कि समन्तभद्र श्रान्य प्रसिद्ध श्राचार्यों के मन्तन्य का निर्देश कर रहे हैं । यदि उन्हें श्राट मूल गुणें क प्रतिपादन श्रभीष्ट होता तो वे मद्य, मांस श्रीर मधु के सेवन के त्याग का उपदेश बहुत श्रागं जाकर, भोगोपमां क परिमाण-त्रत में न करके यहीं, या इसके भी पूर्व श्राण्वतों का वर्णन प्रारंभ करते हुए देते ।

भोगोपभोगपरिमाण्वतके वर्णनमें दिया गया वह श्लोक इम प्रकार है—

त्रसहितपरिहरणार्थं चौद्रं पिशितं प्रमादपरिहतये।

मधं च वर्जनीयं जिनचरणौ शरणसुपयातैः॥८४॥—रत्नक॰

त्रर्थात् जिन भगवान्के चरणोंकी शरणको प्राप्त होनेवाले जीव त्रसजीवोंके घातका परिहार करनेक लिए मांग त्रोर मधुको तथा प्रमादका परिहार करनेके लिए मद्यका परित्याग करें।

इतने मुन्दर शब्दोंमं जैनत्वकी श्रोर श्रग्नेसर होनेवाले मनुष्यके कर्त्तव्यका इससे उत्तम श्रौर क्या वर्णन हो सकता था। इस क्ष्ठोकके प्रत्येक पदकी स्थितिको देखते हुए यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि इसके बहुत पहिले जो श्रष्ट मूलगुणांका उल्लेख किया गया है वह केवल श्राचार्यान्तरींका श्रिभिप्राय प्रकट करनेके लिए ही है। श्रन्यथा इतने उत्तम, परिष्कृत एवं सुन्दर क्ष्ठोकको भी वहीं, उसी श्लोकके नीचे ही देना चाहिये था।

रत्नकग्रहकके त्राध्याय-विभाग-क्रमको गम्भीर दृष्टिसं देखनेपर एंसा प्रतीत होता है कि ग्रन्थकारको पाँच त्राणुवत ही श्रावकके मूलगुण रूपसे त्राभीष्ट रहे हैं। पर इस विषयमें उन्हें ग्रन्य त्राचार्योंका त्राभिप्राय वताना, भी उचित जँचा त्रोर इसल्ए उन्होंने पाँच त्राणुवत धारण करनेका फल त्रादि बताकर तीसरे परिच्छेद को पूरा करते हुए मूलगुणके विषयमें एक क्ष्ठोक द्वारा मतान्तरका भी उल्लेख कर दिया है।

जो कुछ भी हो, चाह अष्टम्लगुणांका वर्णन स्वामी समन्तभद्रको अभीष्ट हो या न हो; पर उनके समयमें दो परम्पराश्चोंका पता अवश्य चलता है। एक वह—जो मृलगुणांकी संख्या आठ प्रतिपादन करती थी। आर दूमरी वह—जो मृलगुणांको नहीं मानती थी, या उनकी पाँच संख्या प्रतिपादन करती थी। आर कुन्दकुन्द, स्वामी कार्तिकेय, उमास्वाति और तात्कालिक श्वेताम्वराचार्य पाँच संख्याके, या न प्रतिपादन करनेवाली परम्पराके प्रधान थे; तथा स्वामी समन्तभद्र, जिनसेन आदि मृलगुण प्रतिपादन करनेवालोंमें प्रधान थे। ये टोनों परम्पराण विक्रमकी स्यारहवीं वारहवीं शताब्दी तक वरावर चली आई। जिनमें समन्तभद्र, जिनसेन, सोमदेव आदि आठमूल गुण माननेवाली परम्पराके और आर कुन्दकुन्द, स्वामी कार्तिकेय, उमास्वाति तथा तत्वार्थस्त्रके टीकाकार—पृज्यपाद, अकलंक, विद्यानन्द वा वमुनन्दि आदि न माननेवाली परम्पराके आचार्य प्रतीत होते हैं। तत्त्वार्थस्त्रके टीकाकारोंका उल्लेख इसलिए करना पड़ा कि उन समीने मोगोपभोगपरिमाण वत्तकी व्याख्या करते हुए ही मद्य, मांस, मधुके त्यागका उपदेश दिया है। इसके पूर्व अर्थात् अणुवतोंकी व्याख्या करते हुए किसी भी टीकाकारने मद्य, मांस, मधु सेवनके निपेधका या अष्टमूलगुणोंका कोई संकेत नहीं किया है। उपलब्ध श्वे० उपासकदशास्त्रमं भी अष्टमूलगुणोंका कोई जिक्र नहीं है। सम्भव है, इसी प्रकार वसुनन्दिके सम्मृत्व जो उपासकाध्ययन रहा हो, उसमें भी अष्टमूलगुणोंका विधान न हो और इसी कारण वसुनन्दिक तका नामोल्लेख तक भी करना उचित न समभा हो।

वसुनिन्दिकं प्रस्तुत उपासकाध्ययनकी वर्णन-शैलीको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि जब सप्त-दयसनोंमें मांस श्रीर मद्य ये दो स्वतंत्र व्यसन माने गये हैं श्रीर मद्य व्यसनके श्रान्तर्गत मधुके परित्यागका भी स्पष्ट निर्देश किया है, तथा दर्शनप्रतिमाधारीके लिए सत व्यसनोंके साथ पंच उतुम्बरके त्यागका भी स्पष्ट कथन किया है । तब द्वितीय प्रतिमामें या उसके पूर्व प्रथम प्रतिमामें ही श्रष्ट मूलगुणोंके पृथक् प्रतिपादन का कोई स्वारस्य नहीं रह जाता है । उनकी इस वर्णन-शैलीसे मूलगुण मानने न माननेवाली दोनों परम्पराश्रों-

१ देखो-प्रस्तुत ग्रन्थ की गाथा नं० ५७-५८।

का संग्रह हो जाता है। माननेवाली परम्पराका संग्रह तो इसलिए हो जाता है कि मृल गुणांके अन्त-स्तन्त्वका निरूपण कर दिया है और मृलगुणांके न माननेवाली परम्पराका संग्रह इसलिए हो जाता है कि मूल गुण या अष्टम्लगुण ऐसा नामोल्लेख तक भी नहीं किया है। उनके इस प्रकरणको देखनेसे यह भी विदित होता है कि उनका भुकाव सोमदेव और देवसेन-सम्मत अष्टमूल गुणों की ओर रहा है, पर प्रथम प्रतिमाधार्ग को रात्रि-भोजन का त्याग आवश्यक बता कर उन्होंने अमितगित के मत का भी संग्रह कर लिया है।

(५) श्रन्तिम मुख्य प्रश्न श्रतीचारों के न वर्णन करने के सम्बन्ध मे है। यह सचमुच एक वड़े श्राश्चर्यका विषय है कि जब उमास्वातिसे लेकर श्रमितगति तकके वमुनन्दिसे पूर्ववर्ती सभी श्राचार्य एक स्वर से ब्रतों के श्रतीचारों का वर्णन करते श्रा रहे हों, तब वमुनन्दि इस विषयमें सर्वथा मौन धारण किये रहें श्रोर यहाँ तक कि समग्र ग्रंथ भरमें श्रतीचार शब्दका उल्लेख तक न करें! इस विषयमें विशेष श्रमुग्तन्धान करने पर पता चलता है कि वमुनन्दि ही नहीं, श्रिपतु वमुनन्दिपर जिनका श्रधिक प्रभाव है ऐसे श्रन्य श्रमेक श्राचार्य भी श्रतीचारों के विषयमें मौन रहे है। श्राचार्य कुन्टकुन्टने चारित्र पाहुड में जो श्रावक वर्णन नहीं किया है, उसमें श्रतीचारका उल्लेख नहीं है। स्वामिकार्तिक येने भी श्रतीचारोंका कोई वर्णन नहीं किया है। इसके पश्चात् श्राचार्य देवसेनने श्रपने प्रसिद्ध ग्रंथ भावसंग्रह में जो पाँच गुणस्थानका वर्णन किया है, वह पर्याप्त विस्तृत है, पूरी २४९ गाथाश्रों में श्रावक धर्मका वर्णन है, परन्तु वहाँ कहीं भी श्रतीचारोंका कोई जिक नहीं है। इस सबके प्रकाश में यह स्पष्ट शात होता है कि इस विषयमें श्राचार्योंकी दो पराम्पगर्ण रही हैं—एक श्रतीचारोंका वर्णन करनेवालों की। उनमेंसे श्राचार्य वमुनन्द दूसरी परम्पराके श्रनुयायी प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि उन्होंने श्रपनी गुरु-परंपर के समान स्वयं भी श्रतीचारोंका कोई वर्णन नहीं किया है।

श्रव ऊपर मुभाई गई कुछ श्रन्य विशोपतात्रींके ऊपर विचार किया जाता है:--

१—(त्र) वसुनन्दिसे पूर्ववर्ती श्रावकाचार रचियताश्रोमं समन्तमद्रने ब्रह्मचर्यासुत्रतका स्वरूप स्वदार-सन्तोष या परदारा गमनके पिरत्याग रूपसे किया है । सोमदेवने उसे छौर भी स्वष्ट करते हुए 'स्ववधू श्रोर वित्तस्रो' (वेश्या) को छोड़कर रोष परमहिला-परिहार रूपसे वर्णन किया है । परवर्ती पं श्राशाधरजी श्रादिने 'श्रान्थन्नी श्रोर प्रकटस्त्री' (वेश्या) के पिरत्याग रूपसे प्रतिपादन किया है । पर वसुनित्नने उक्त प्रकारसे न कहकर एक नवीन ही प्रकारमे ब्रह्मचर्यासु ब्रतका स्वरूप कहा है । वे कहते हैं कि 'जो श्राद्रमी श्रादि पर्वोंके दिन स्त्री-सेवन नहीं करता है श्रीर सदा श्रानंग क्रीड़ाका परित्यागी है, वह स्थूल ब्रह्मचांगी या ब्रह्मचर्यासु ब्रतका धारी है । (देखो प्रस्तुन प्रन्थकी गाथा नं २१२) इस स्थितिम स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि श्रा० वसुनन्दिने समन्तभद्रादि-प्रतिपादित श्रोतीमे ब्रह्मचर्यासुवतका स्वरूप न कहकर उक्त प्रकारसे क्यों कहा ? पर जब हम उक्त श्रावकाचारोंका पूर्वापर-श्रनुसन्धानके साथ गंभीरतापूर्वक श्राव्ययन करते हैं तो स्वष्ट ज्ञात हो जाता है कि समन्तभद्रादि ने श्रावकको श्रासुव्रतधारी होनेके पूर्व समव्यसनोंका त्याग नहीं कराया है श्रतः उन्होंने उक्त प्रकारसे ब्रह्मचर्यास्त्रतका स्वरूप कहा है । पर वसुनन्दि तो प्रथम प्रतिमाधारीको ही सप्त व्यसनोंके श्रावत्रांत जब परदारा श्रीर वेश्यागमन रूप दोनों व्यसनों का त्याग करा श्राये

- १ देखो-प्रस्तुत ग्रन्थ की गाथा नं० ३१४।
- २ न तु परदारान् गच्छति, न परान् गमयति च पापभीतेर्यत् । सा परदारनिवृत्तिः स्वदारसन्तोपनामापि ॥—रत्नक० श्लो० ५६.
- ३ वधू-वित्तस्त्रियो मुक्त्वा सर्वत्रान्यत्र तज्जने । माता स्वसा तन्जेति मतिर्वह्म गृहाश्रमे ॥---यशस्ति० ग्रा०७
- अ सोऽस्ति स्वदारसन्तोपी योऽन्यस्त्रो-प्रकटिखयो।
   न गच्छत्यंहसो भीत्या नान्येर्गमयित त्रिधा॥—सागार० त्रप्र० ४ श्लो० ५२.

हैं, तब द्वितीय प्रतिमामें उनका दुहराना निरर्थक हो जाता है। यतः द्वितीय प्रतिमाधारी पहले से ही पर-स्त्रीत्यागी ग्रीर स्वदार-मन्तोषी है, ग्रतः उसका यही ब्रह्मचर्य-ग्रागुत्रत है कि वह ग्रापनी स्त्रीका भी पर्वके दिनों में उपभोग न करे ग्रीर ग्रानंगकी डाका सदाके लिए पिस्त्याग करे। इस प्रकार वसुनिन्दिने पूर्व सरिएका पि-त्याग कर जो ब्रह्मचर्यागुत्रतका स्वरूप कहनेके लिए शैली स्वीकार की है, वह उनकी मेद्धान्तिकताके सर्वथा ग्रानुक् है। पं० ग्राशाधरजी ग्रादि जिन परवर्त्ता श्रावकाचार-रचिताग्रोंने समन्तमद्र, सोमदेव ग्रीर वसु निन्दिके प्रतिपादनका रहस्य न समक्तकर ब्रह्मचर्यागुत्रतका जिस हंगसे प्रतिपादन किया है ग्रीर जिस हंगसे उनके ग्रातीचारोंकी व्याख्या की है, उससे वे स्वयं स्वयचन-विरोधी बन गये हैं। जिसका स्पष्टीकरण् इस प्रकार है:--

उत्तर प्रतिमात्रों में पूर्व प्रतिमात्रों का स्रविकल रूपने पूर्ण शुद्ध स्नाचरण स्नत्यन्त स्नावश्यक है, इसी लिए समन्तमद्रको 'स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह सन्तिप्रन्ते कमिविद्यद्धाः' स्नोर सोमदेवको 'पूर्वपूर्वत्रतिस्थताः' कहना पड़ा है'। पर पं० स्नाराधरजी उक्त बातने भली भाँति परिचित होते हुए स्नोर प्रकारान्तरसे दूसरे शब्दों में स्वयं उसका निरूपण करते हुए भी दो-एक स्थलपर कुछ ऐसा वस्तु-निरूपण कर गये हैं, जो पूर्वापर-कम विरुद्ध प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ—सागारधर्मामृतके तीसरे स्रध्यायमें श्रावककी प्रथम प्रतिमाक्षा वर्णन करते हुए वे उसे जुस्ना स्नार्थ देते हैं, जिसमें वे एक स्नोर तो वेश्याव्यसनत्यागीको गीत, तृत्य, वादि त्रादिके देखने, सुनने स्नोर वंश्यकि यहाँ जाने-स्नाने या संभाषण करने तकका प्रतिवन्ध लगाते हैं, तब दूसरी स्नोर वे हा इससे स्नागे चलकर चीथे स्नध्यायमें दूसरी प्रतिमाका वर्णन करते समय ब्रह्मचर्याणुत्रतके स्नतीचारोंकी व्याख्यामें भाड़ा देकर नियत कालके लिए वेश्याको भी स्वकलत्र बनाकर उसे सेवन करने तकको स्नतीचार वनाकर प्रकारन्तरसे उसके सेवनकी छूट दे देते हैं । क्या यह पूर्व गुणके विकाशके स्थानपर उसका हास नहीं है श्रीर इस प्रकार क्या वे स्वयं स्ववचन-विरोधी नहीं बन गये हैं ? वस्तुतः संगीत, तृत्यादिके देखने का त्याग भोगोपभोगपरिमाण वतमें कराया गया है ।

पं • त्राशाधरजो द्वारा इसी प्रकारकी एक श्रौर विचारणीय बात चोरी व्यसनके श्रातीचार कहते हुए कही गई है। प्रथम प्रतिमाधारीको तो वे श्रचौर्य-व्यसनकी श्रुचिता (पवित्रता या निर्मलता) के लिए श्रपने सगे भाई श्रादि दायादारोंके भी भूमि, ग्राम, स्वर्ण श्रादि दायभागको राजवर्चस् (राजाके तेज या श्रादेश) से, या श्राजकी भाषामें कानूनकी श्राइ लेकर लेनेकी मनाई करते हैं । परन्तु दूसरी प्रतिमाधारीको

१ देखो-रत्नकरण्डक, श्लोक १३६.

२ त्रवधिवतमारोहेत्पूर्वपूर्ववतस्थिताः । सर्वत्रापि समाः प्रोक्ताः ज्ञान-दर्शनभावनाः ॥ —यशस्तिक त्रा० ८.

३ देखो-सागारधर्मामृत ग्र० ३, रलो० १७.

४ त्यजेत्तीर्यत्रिकासिक्तं वृथाट्यां विङ्गसङ्गतिम् । नित्यं पण्याङ्गनात्यागी तद्गोहगमनादि च ।।

टीका —तौर्यत्रिकासक्तिः —गीतनृत्यवादित्रेषु सेवानिबन्धनम् । वृथाट्यां —प्रयोजनं बिना विचरणम् । तद्गे हगमनादि —वेश्यागृहगमन-संभाषण-सत्कारादि । —सागारध० श्र० ३, श्लो० २०

५ भाटिप्रदानाञ्चियतकालस्वीकारेण स्वकलबीकृत्य वेश्यां वेत्विरकां सेवमानस्य स्वबुद्धिकल्पनय। स्वदारत्वेन व्रतसापेचिचत्तत्त्वादल्पकालपरिग्रहाच न भंगो वस्तुतोऽस्वदारत्वाच भंग इति 🗙 🗙 भंगाभंगरू रूपोऽतिचारः ।—सागारथ० श्र० ४ श्लो० ५८ टीका ।

६ देखो---रत्नकरण्डक, श्लो० मम.

दायादाज्जीवतो राजवर्चसाद् गृह्नतो धनम् ।
 दायं वाऽपह्नुवानस्य काचौर्यव्यसनं शुचि ॥ —सागार ध० प्र० ३, २१.

श्रचौर्यासुव्रतके श्रतीचारोंकी व्याख्यामं चोरोंको चोरीके लिए भेजने, चोरीके उपकरण देने श्रौर चोरीका माल लेनेपर भी व्रतकी सापेच्ता व्याकर उन्हें श्रतीचार ही बतला रहे हैं? ।

ये और इसी प्रकारके जो अन्य कुळ कथन पं० आशाधरजी द्वाग किये गये हैं, वे आज भी विद्वानों के िछए रहस्य बने हुए हैं और इन्हीं कारगोंमें कितने ही छोग उनके अथों के पटन पाटनका विरोध करते रहे हैं। पं० आशाधर जैमें महान् विद्वान्के द्वारा ये व्युक्तम-कथन कैमें हुए, इस प्रश्नपर जब गंभीरतामें विचार करते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने आवक-धर्मके निरूपग्रकी परम्परागत विभिन्न दो धाराओं के मूलमें निहित तन्त्वको दृष्टिमें न रखकर उनके समन्वयका प्रयास किया, और इसी कारण उनसे उक्त कुळ व्युक्तम-कथन हो गये। वस्तुतः स्यारह प्रतिमात्रोंको आधार बनाकर आवक-धर्मका प्रतिपादन करनेवाली परम्परासे बारह व्रतोंको आधार बनाकर आवक-धर्मका प्रतिपादन करनेवाली परम्परा विलक्कल भिन्न रही है। अप्रतीचारोंका वर्णन प्रतिमात्रोंको आधार बनाकर आवक धर्मका प्रतिपादन करनेवाली परम्परामें नहीं रहा है। यह अतीचार-सम्बन्धी समस्त विचार बारह व्रतोंको आधार बनाकर आवक धर्मका प्रतिपादन करनेवाली उमास्ताति, समन्तमद्र आदि आचार्योंकी परम्परामें ही रहा है।

(व) देशावकाशिक या देशवतको गुणवत माना जाय, या शिक्तावत, इस विपयम ब्राचायों के दो मत हैं, कुछ ब्राचार्य इसे गुणवतमें परिगणित करते हैं ब्रोर कुछ शिक्तावत में । पर सभीने उसका स्वरूप एक ही दंगसे कहा है ब्रोर वह यह कि जीवन पर्यन्तके लिए किये हुए दिग्वतमें कालकी मर्यादा द्वारा ब्राना वश्यक चेत्रमें जाने ब्रानेका परिमाण करना दंशवत है। जहाँतक मेरी दृष्टि गई है, किसी भी ब्राचार्यने देशवतका स्वरूप ब्रान्य प्रकारसे नहीं कहा है। पर ब्रा॰ वसुनिन्दने एकदम नवीन ही दिशासे उसका स्वरूप कहा है। वे कहते हैं:—

'दिग्वतके भीतर भी जिस देशमें व्रत-भंगका कारण उपस्थित हो, वहाँपर नहीं जाना सो दूसरा गुणव्रत है।' (देखो गा० २१५)

जब हम देशव्रतके उक्त स्वरूपर दृष्टिपात करते हूं श्रोर उसमें दिये गये 'व्रत मंग-कारण्' पटपर गंभीरतासे विचार करते हैं, तब हमें उनके द्वारा कहें गये स्वरूपकी महत्ताका पता लगता है। कल्पना कीजिए—किसीने वर्तमानमें उपलब्ध दुनियामें जाने-श्राने श्रीर उसके बाहर न जानेका दिग्वत किया। पर उसमें श्रानेक देश ऐसे हैं जहाँ खानेके लिए मांसके श्रातिरिक्त श्रीर कुछ नहीं मिलता, तो दिग्वतकी मर्यादाके भीतर होते हुए भी उनमें श्रापने श्रहिंसा वतकी रज्ञाके लिए न जाना देशवत है। एक दूसरी कल्पना कीजिए—किसी वतीने भारतवर्षका दिग्वत किया। भारतवर्ष श्रायंचेत्र भी है। पर उसके किसी देश-विशेष में ऐसा दुर्भिन्न पड़ जाय कि लोग श्रव्यके दाने दानेको तरस जाय, तो ऐसे देशमें जानेका श्रायं श्रापको श्रीर श्रापने वतको संकटमें डालना है। इसी प्रकार दिग्वत-मर्यादित चेत्रके भीतर जिस देशमें भयानक युद्ध हो रहा हो, जहाँ भिध्यात्वयों या विधिर्मियोंका बाहुल्य हो, वती संयमीका दर्शन दुर्लम हो, जहाँ पीने लिए पानी भी शुद्ध न मिल सके, इन श्रोर इन जैसे वत-मंगके श्रव्य कारण जिस देशमें विध्यमान हो उनमें नहीं जाना, या जानेका त्याग करना देशवत है। इसका गुण्यवतपना यही है कि उक्त देशोंमें न जानेसे उसके वर्तोकी सुरक्षा बनी रहती है। इस प्रकारके सुन्दर श्रीर गुण्यवतके श्रनुकृत्य देशवतका स्वरूप प्रतिपादन करना सचमुच श्रा० वसुनन्दिकी सैद्धानिक पद्विक सर्वथा श्रानुक्तप है।

१ तत्र चौरप्रयोगः—चोरयतः स्वयमन्येन वा चोरय त्विमिति चोरणिक्रयायां प्रेरणं, प्रेरितस्य वा साधु करोपीत्यनुमननं, कुशिका-कर्त्तरिकाधविरिकादिचोरोपकरणानां वा समर्पणं विक्रयणं वा। अत्र च यद्यपि चौर्यं न करोमि, न कारयामीत्येवं प्रतिपन्नव्रतस्य चौरप्रयोगो व्रतभंग एव। तथापि किमधुना यू्यं निर्व्या-पारास्तिष्ठथ! यदि वो भक्तादिकं नास्ति तदाहं तद्दामि। भवदानीतमोपस्य वा यदि केता नास्ति तदाहं विक्रेष्ये दृत्येवंविध वचनैश्चोरान् व्यापारयतः स्वकल्पनया तद्व्यापारणं परिद्वरतो व्रतसापेक्तस्यासावतीचारः॥

--- सागारघ० श्र० ४ श्लो० ५० टीका०

(स) देशवतके समान ही ग्रानर्थटण्ड व्रतका खरूप भी न्ना॰ वसुनन्दिने न्नानुपम न्नीर विशिष्ट कहा है। वे कहते हैं कि "खड़ा, दड, पाश, न्नान्नान न करना, न्नूटतुला न रखना, हीनाधिक मानोन्मान न करना, न्नूट एवं मांस-भक्षी जानवरोंका न पालना तीमरा गुण्वत है।" (देखो गाथा नं० २१६)

श्रनर्थटण्डके पाँच भेदोंके मामने उक्त लच्चण बहुत छोटा या नगएय-सा दिखता है। पर जब हम उसके प्रत्येक पदपर गहराईसे विचार करते हैं, तब हमें यह उत्तरोत्तर बहुत विस्तृत श्रीर श्रर्थपूर्ण प्रतीत होता है। उक्त लच्च्एसे एक नवीन बातपर भी प्रकाश पड़ता है, वह यह कि श्रा० वसुनित्द कूटतुला श्रीर हीनाधिक-मानोन्मान श्रादिको श्रतीचार न मानकर श्रनाचार ही मानते थे। ब्रह्मचर्यागुव्रतके स्वरूपमें श्रनंग-क्रीडा-परिहारका प्रतिपादन भी उक्त बातकी ही पुष्टि करता है।

- (२) त्रा० वसुनिन्दिने भोगोपभोग-परिमाणनामक एक शिवावतके विभाग कर भोग विगित त्रौर उपभोग-विगित नामक दो शिवावत गिनाए हैं। जहाँ तक मेरा अध्ययन है, में समभता हूँ कि समस्त दिगम्बर स्रोर श्वेताम्बर साहित्यमं कहींपर भी उक्क नामके दो म्वतंत्र शिवावत देखनेमे नहीं त्राये। केवल एक स्रापवाद है। स्रोर वह है 'आवक प्रतिक्रमण स्त्र का। वसुनिन्देन ग्याग्ह प्रतिमास्रोंका स्वरूप वर्णन करनेवाली जो गाथाएँ प्रस्तुत प्रन्थमं निबद्ध की हैं वे उक्त आवक-प्रतिक्रमण्म् त्रमें ज्योंकी त्यों पाई जाती है। जिसमे पता चलता है कि उक्त गाथास्रों के समान भाग विगति स्रोग उपभोग विगति नामक दो शिवावतोंके प्रतिपादनमं भी उन्होंने 'आवक प्रतिक्रमण् सूत्र' का स्रमुनस्ण किया है। स्रपने कथनके प्रामाणिकता-प्रतिपादनार्थ उन्होंने 'तं भोयविग्द भिण्यं पदमं सिक्यावयं मुत्ते' (गाथा २१७) वाक्य कहा है। यहाँ दूत्र पैद्रेस वसुनिन्दका किस सूत्रकी स्रोर संकेत रहा है, यद्यपि यह स्रद्यावधि विचाग्णीय है तथापि उनके उक्त नेर्देशमें उक्त दोनों शिचावतींका पृथक प्रतिपादन स्रमंदिग्ध रूपमे प्रमाणित है।
- (३) ग्रा॰ वसुनन्दि द्वारा मन्लेखनाको शिक्षावत प्रतिपादन करनेके विषयमें भी यही वात है। प्रथम ग्राधार तो उनके पाम श्रावक-प्रतिक्रमण्मूत्रका था ही। फिर उन्हें इस विषयमें ग्रा॰ कुन्दकुन्द और देवसेन जैसोंका समर्थन भी प्राप्त था। ग्रातः उन्होंने सन्लेखनाको शिक्षावतोंमें गिनाया।

उमास्वाति, समन्तभद्र स्रादि स्रनेकों स्राचायोंके द्वारा मल्लेखनाको मारणान्तिक कर्तन्यके रूपमें प्रतिपादन करनेपर भी बसुनिन्दिके द्वारा उसे शिच्चाव्रतमें गिनाया जाना उनके तार्किक होनेकी बजाय मेद्धान्तिक होनेकी ही पुष्टि करता है। यही कारण है कि परवर्ती विद्वानोंने स्रपने ग्रन्थों में उन्हें उक्त पदसे मबोधित किया है।

(४) त्रा॰ कुन्दकुन्द, स्वामी कार्तिकेय श्रीर समन्तमद्र श्रादिने छुठी प्रतिमाका नाम 'रात्रिभुक्ति-त्याग' रखा है। श्रीर तदनुसार ही उम प्रतिमामं चतुर्विध गत्रिभोजनका परित्याग श्रावश्यक बताया है। श्रा॰ वसुनन्दिने भी प्रन्थके श्रारम्भमं गाथा नं॰ ४ के द्वारा इम प्रतिमाका नाम तो वही दिया है पर उसका स्वरूप-वर्णन दिवामेथुनत्याग रूपने किया है। तब क्या यह पूर्वापर विगेध या पूर्व-परम्पराका उन्लंघन है ? इस श्राशंकाका समाधान हमं वसुनन्दिकी वस्तु-प्रतिगादन-शैलीसे मिल जाता है। वे कहते हैं कि गतिन्भोजन करनेवाले मनुष्यके तो पहिली प्रतिमा भी संभव नहीं है, क्योंकि रात्रिमं ग्वानेसे श्रपरिमाण त्रस जीवोंकी हिंसा होती है। श्रतः श्रईन्मतानुयायीको सर्वप्रथम मन, वचन कायमे रात्रि-भृक्तिका पिरहार करना चाहिये। (देखो गा॰ न॰ ३१४-३१८) ऐसी दशामें पाँचवीं प्रतिमा तक श्रावक गत्रिमं भोजन कैसे कर सकता हे १ श्रतएव उन्होंने दिवामेथुन त्याग रूपसे छुठी प्रतिमाका वर्णन किया। इस प्रकारसे वर्णन करनेपर भी वे पूर्वापर विरोध रूप दोपके भागी नहीं हैं, क्योंकि 'भुज' धातुके भोजन श्रीर सेवन ऐसे दो श्रर्थ संस्कृत-प्राकृत साहित्य में प्रसिद्ध हैं। समन्तभद्र श्रादि श्राचायोंने 'भोजन' श्रर्थका श्राश्रय लेकर छुठी प्रतिमाका स्वरूप कहा है श्रीर बसुनन्दिने 'सेवन' श्रर्थको लेकर।

श्रा॰ वसुनिन्द तक छुटी प्रतिमाका वर्णन दोनों प्रकारोंसे मिलता है। वसुनिन्दिके पश्चात् पं॰ ग्राशा-धरजी श्रादि परवर्ती दि॰ श्रीर श्वे॰ विद्वानोंने उक्त दोनों परम्पराश्चोंसे त्रानेवाले श्रीर मुज् धातुके द्वारा प्रकट होनेवाले दोनों स्रथोंके समन्वयका प्रयत्न किया है स्त्रीर तद्नुसार छठी प्रतिमामें दिनको स्त्री-सेवनका त्याग तथा रात्रिमें सर्व प्रकारके स्त्राहारका त्याग स्त्रावश्यक वताया है।

(५) त्रा० वसुनिद्के प्रस्तुत उपासकाध्ययनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ग्यारहवीं प्रतिमाधारी प्रथमोत्कृष्ट श्रावकके लिए भिद्धा-पात्र लेकर, अनेक घरोंने भिद्धा माँगकर और एक ठौर बेठ कर खानेके विधान करने की है। दि० परम्परामें इस प्रकारका वर्णन करते हुए हम सर्वप्रथम आ० वसुनिद्को ही पाते हैं। सैद्धान्तिक-पद विभूषित आ० वसुनिद्देन प्रथमोत्कृष्ट श्रावकका जो इतना विस्तृत और स्पष्ट वर्णन किया है वह इस बातको स्चित करता है कि उनके सामने इस विपयके प्रवल आधार अवश्य रहे होंगे। अन्यथा उन जैसा सेद्धान्तिक विद्वान् पात्र रखकर और पाँच-सात घरसे भिद्धा माँगकर खानेका स्पष्ट विधान नहीं कर सकता था।

स्रव हमें देखना यह है कि व कौनसे प्रवल प्रमाण उनके सामने विद्यमान थे, जिनके स्राधारपर उन्होंने उक्त प्रकारका वर्णन किया? सबसे पहले हमारी दृष्टि प्रस्तुत प्रकरणके स्रान्तमं कही गई गाथापर जाती है, जिसमें कहा गया है कि 'इरा प्रकार मैंने ग्यारहवें स्थानमें सूत्रानुसार दो प्रकारके उदिष्टिपिटविश्त श्रावकका वर्णन संक्षेत्रसे किया।' (देखो गा॰ नं॰ ३१३) इस गाथामें दिये गये दो पदोंपर हमारी दृष्टि स्राटकती है। पहला पद हे 'सूत्रानुसार', जिसके द्वाग उन्होंने प्रम्तुत वर्णनके स्वक्षणेल-किल्पतत्वका पिरहार किया है। स्रोर दूसरा पद है 'संक्षेपसे' जिसके द्वाग उन्होंने यह माव व्यक्त किया है कि मैंने जो उदिष्ट पिडविश्तका इतना स्पष्ट स्रौर विस्तृत वर्णन किया है, उसे कोई 'तिलका ताइ' या 'राईका पहाइ' बनाया गया न समझे, किन्तु स्रागम-सूत्रमं इस विषयका जो विस्तृत वर्णन किया गया है, उसे मैंने 'सागरकां गागरमं' भरनेके समान स्रात्यन्त संस्तेपसे कहा है।

स्त्रत्र देखना यह है कि वह कौन सा सूत्र प्रन्थ है, जिसके स्त्रनुसार वसुनन्दिने उक्त वर्णन किया है ? प्रस्तुत उपासकाध्ययनपर जब हम एक बार ब्राह्मोपान्त दृष्टि डालते हैं तो उनके द्वारा वार-वार प्रयुक्त हुब्रा 'उवासयज्भयण' पद हमारे सामने त्र्याता है। वसुनन्दिके पूर्ववर्त्ती त्र्या० त्र्यमितगति, सोमदेव त्र्यौर भगवज्जिन-सेनने भी ख्रपने खपने प्रत्योंमं 'उपासकाध्ययन'का ख्रानेक वार उल्लेख किया है । उनके उल्लेखोंसे इतना तो श्रवश्य ज्ञात होता है कि वह उपासकाध्ययन सूत्र प्राकृत भाषामें रहा है, उसमें श्रावकीं के १२ व्रत या ११ प्रतिमात्रोंके वर्णनके त्रातिरिक्त पाचिक, नैष्ठिक स्त्रौर माधक रूपसे भी श्रावक-पर्मका वर्णन था। भगवज्ञिन-सेनके उल्लेखोंसे यह भी ज्ञात होता है कि उसम दीचान्वयादि कियात्रोंका, पोडश संस्कारोंका, सज्जातित्व त्रादि सप्त परम स्थानोंका, नाना प्रकारके ब्रत-विधानोंका ग्रीर यज्ञ, जाप्य, हवन त्रादि क्रियाकांडका समंत्र सविधि वर्णन था । वसुनिन्द-प्रतिष्ठापाठ, जयसेन प्रतिष्ठापाठ ग्रौर सिद्ध चक्रपाठ ग्रादिके ग्रवलोकनसे उपलब्ध प्रमाणोंके द्वारा यह भी ज्ञात होता है कि उस उपासकाध्ययनमें कियाकांड-सम्बन्धी मंत्र तक प्राकृत भाषामें थे। इतना सब होनेपर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त सभी ब्राचार्यों द्वारा निर्दिष्ट उपासकाध्ययन एक ही रहा है। यदि समीका ऋभिवंत उरामकाध्ययन एक ही होता, तो जिनसेनसे सोमदेवके वस्त-प्रतिपादनमं इतना ऋधिक मौलिक ऋन्तर दृष्टिगोचर न होता । यदि समीका ऋभिष्रेत उपासकाध्ययन एक ही रहा है, तो निश्चयतः वह बहुत विस्तृत ऋौर विभिन्न विषयोंकी चर्वाऋांसे परिपूर्ण रहा है, पर जिनमेन ऋादि किसी भो परवर्त्ती विद्वान्को वह स्थाने समय रूपमें उपलब्ध नहीं था । हाँ, खंड-खंड रूपमें वह यत्र तत्र तत्तिद्विषयके विद्योपज्ञोंके पास ऋवश्य रहा होगा ऋौर संमवतः यही कारण रहा है कि जिसे जो ऋंश उपलब्ध रहा, उसने उसीका ग्रापने ग्रन्थमं उपयोग किया।

दि० साहित्यमें ऋन्वेपण करनेपर भी ऐसा कोई ऋाधार नहीं मिलता है जिससे कि प्रथमोत्कृष्ट श्रावक की उक्त चर्या प्रमास्तित की जा सके । हाँ, बहुत सूच्म रूपमें कुछ बीज ऋवश्य उपलब्ध हैं। पर जब वसुनिन्द कहते हैं कि मैंने उक्त कथन संदोपसे कहा है, तब निश्चयतः कोई विस्तृत ऋौर स्पष्ट प्रमास उनके सामने ऋवश्य रहा प्रतीत होता है। कुछ विद्वान् उक्त चर्याका विधान सूद्र-जातीय उत्कृष्ट श्रावकके लिए किया गया

बतलाते हैं, पर वसुनिन्दके शब्दोंसे ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है। श्वे॰ माहित्यसे ख्रवश्य उक्त चर्याकी पुष्टि होती है, जो कि साधुके लिए बतलाई गई है। ख्रो॰ इमीजिए ऐसा माननेको जी चाहता है कि कहीं श्वेताम्बरीय साधुख्रोंके संबह करनेकी दृष्टिसे उत्कृष्ट श्रावककी वैसी चर्या न कही गई हो ?

## १०-अष्ट मूलगुणों के विविध प्रकार

यहाँ प्रकरण्वश ग्रप्टमूलगुणोंका कुछ ग्रधिक स्पष्टीकरण ग्रप्पासंगिक न होगा । श्रावकधर्मकं ग्राधार-भूत मुख्य गुणको मूलगुण कहते हैं । मूलगुणोंके विषयमें ग्राचार्योंकं ग्रनेक मत रहे हैं जिनकी तालिका इस प्रकार हैं:—

#### ग्राचार्य नाम--

#### मूलगुणांके नाम

- (१) ग्राचार्य समन्तभद्रः— या त्रमेक श्रमणोत्तम स्थृल हिसादि पाँच पापीका तथा मद्य, मांन, मधुका त्याग'।
- (२) ब्राचार्य जिनसेनः —स्थृल हिंसादि पाँच पापोंका तथा चूत, मांस ब्रौर मद्यका त्याग'।
- (३) त्र्याचार्य सोमद्व, त्र्याचार्य देवसेन--पाँच उदुम्बर फलोंका तथा मद्य, मांस त्र्योर मधुका त्यागर ।
- (४) श्रज्ञात नाम ( प॰ श्राशाधरजी द्वाग उद्भृत ) मद्यत्याग, मांमत्याग, मधुत्याग, गत्रिभोजन-त्याग, पंच उदुभ्वरफल त्याग, देवदर्शन या पंचपरमेष्ठीका स्मग्ण, जीवद्या श्रीर छने जलका पान ।

इन चारों मतोंके ग्रांतिरिक्षः एक मत ग्रीर भी उल्लेखनीय है ग्रीर वह मत है ग्राचार्य ग्रांमितगतिका। उन्होंने मूलगुण यह नाम ग्रीर उनकी संख्या इन दोनों वातोंका उल्लेख किये विना ही ग्रापने उपासकाध्ययनमें उनका प्रतिपादन इस प्रकारमें किया है:—

#### मद्यमांसमधुरात्रिभोजनं चीरवृत्तफलवर्जनं त्रिधा । कुर्वते व्रतजिष्टक्षया बुधास्तत्र पुष्यति निपेविते व्रतम् ॥

--- ग्रमित० श्रा० ग्र० ५ रलो० १

त्र्यर्थात् — त्रत ग्रहण करनेकी इच्छासे विद्वान लोग भन, वचन, कायमे मद्य, मांस, मधु, रात्रिभोजन स्रोंग चीरी वृक्षोंके फलांको संवनका त्याग करते हैं, क्योंकि इनके त्याग करने पर ग्रहोत व्रत पुरूट होता है।

इस श्नोकमं न 'मूलगुण्' शब्द है ख्रौर न संख्यावाची द्याट शब्द । फिर भी यदि दीरी फलोंकं स्यागको एक गिनें तो मूलगुणोंकी संख्या पाँच ही रह जाती है द्यौर यदि दीरी फलोंकी संख्या पाँच गिनें, तो नी मूलगुण हो जाते हैं, जो कि ख्रप्टमूल गुणोंकी निश्चित संख्याका द्यातिक्रमण कर जाते हैं। ख्रतएव द्यामतगतिका मत एक विशिष्ट कोटिंम परिगणनीय है।

- १—मद्यमांसमधुत्यागेः सहागुव्रतपंचकम् । श्रष्टो मूलगुणानाहुर्गृहिणां श्रमणोत्तमाः ॥६६॥ -रन्नक०
- २--हिंसासत्याऽस्तेयादबह्मपरिप्रहाच वादरभेदात् । चूतान्मांसान्मचाद्विरतिगृहिंणोऽष्ट सन्त्यमी मूलगुणाः ॥

---- ऋादिपुराण

- ३---मद्यमांसमधुत्यागैः सहोदुम्बरपंचकैः । ग्रष्टावेते गृहस्थानामुक्ता मूलगुणाः श्रुते ॥ यशस्तिजकचम्पू
- ४--मद्यपलमधुनिशाशनपंचफलीविरतिपंचकासनुती । जीवदया जलगालनिमिति च कचिदष्टमूलगुणाः ॥४८॥

—सागारधर्मामृत ग्र० २

मूलगुर्णोंके ऊपर दिखाये गये भेटोंको देखनेपर यह बात बहुत ग्रान्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि इनके विपयमें मूलगुर्ण माननेवाली परम्परामें भी भिन्न-भिन्न ग्रान्वायोंके विभिन्न मत रहे हैं।

स्त्रकार उमास्वातिने श्रपने तत्त्वार्थस्त्रमं यद्यपि मूलगुण ऐसा नाम नहीं दिया है श्रीर न उनकी कोई संख्या ही वताई है श्रीर न उनके टीकाकरोंने ही । पर सातवें श्रध्यायके सूत्रोंका पूर्वापर क्रम सूक्ष्मेचिका- से देखनेपर एक बात हृदयपर श्रवश्य श्रंकित होती है श्रीर वह यह कि सातवें श्रध्यायके प्रारम्भमें उन्होंने सर्वप्रथम गाँच पापोंके त्यागको वत कहा'। पुनः उनका त्याग देश श्रोर सर्वके भेद से दो प्रकारका वतलाया'। पुनः वर्तोकी भावनाश्रोंका विस्तृत वर्णन किया। श्रन्तमें पांचों पापोंका स्वरूप कहकर व्रतीका लच्चण कहा' श्रीर व्रतीके श्रगारी श्रीर श्रनगारी ऐसे दो मेद कहे'। पुनः श्रगारीको श्राणुवतधारी वतलाया' श्रीर उसके परचात् ही उसके सप्त वत (शील) समन्वित होनेको स्वचित किया'। इन श्रन्तिम दो सूत्रोंपर गंभीर दृष्टिपात करते ही यह रांका उत्पन्न होती है कि यदि श्रगारी पांच श्रणुवत श्रीर सात शीलोंका धारी होता है, तो दो सूत्र पृथक्-पृथक् क्यों बनाये? दोनोंका एक ही सूत्र कह देते। ऐसा करनेपर 'सम्पन्न' श्रीर 'च' राब्दका भी प्रयोग न करना पड़ता श्रीर सूत्रलाघव भी होता। पर सूत्रकारने ऐसा न करके दो सूत्र ही पृथक् पृथक् वनाये, जिससे प्रतीत होता है कि ऐसा करनेमें उनका श्रवश्य कोई श्राश्य रहा है। गंभीर चितन करनेपर ऐसा माननेको जी चाहता है कि कहीं सूत्रकारको पाँच श्रगुवत मूलगुण रूपसे श्रीर सात शील उत्तर गुण रूपसे तो विवित्तत नहीं हैं ?

#### एक विचारणीय प्रश्न

यहाँ एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब समन्तभद्र ऋोर जिनसेन जैसे महान् ग्राचार्य पाँच ग्राणु- वर्तोंको मूलगुणोंमें परिगणित कर रहे हों, तब सोमदेव या उनके पूर्ववर्त्तों किसी ग्रम्य ग्राचार्यने उनके स्थानपर पंचक्षीरी फलोंके परित्यागको मूलगुण कैसे माना ? उदुम्बर फलोंमें ग्रगणित त्रसजीव स्पष्ट दिखाई देते हैं ग्रौर उनके खानेमें त्रसहिंसाका या मांस खानेका पाप लगता है। त्रमहिंसाक परिहारसे उसका ग्राहंमाणुवतमें ग्रम्तमीव किया जा सकता था ग्रौर मांस खानेके दोपसे उसे मांसमञ्ज्ञणमें परिगणित किया जा सकता था ? ऐसी दशामें पंच उदुम्बरंकि परित्यागकं पाँच मूलगुण न मानकर एक ही मूलगुण मानना ग्रधिक तर्कयुक्त था। विद्वानोंके लिए यह प्रश्न ग्रयाविध विचारणीय बना हुग्रा है। संभव है किसी समय ज्ञीरी फलोंके भक्षणका सर्वसाधारणमे ग्रत्यिक प्रचार हो गया हो, ग्रौर उसे रोकनेके लिए तात्कालिक ग्राचार्योंको उसके निपेधका उपदेश देना ग्रावश्यक रहा हो ग्रौर इसलिए उन्होंने पंचन्नीरी फलोंके परिहारको मूलगुणोंमें स्थान दिया हो!

१ हिंसानृतस्तेयावहापरिश्रहेभ्यो विरतिव तम् ॥१॥

२ देशसर्वतोऽणुमहतो ॥२॥

३ निःशल्यो वर्ता ॥१८॥

४ ऋगार्यनगारश्च ॥११॥

५ श्रगुव्रतोऽगारी ॥२०॥

६ दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोषघोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथिसंविभागवतसम्पन्नश्च ॥२१॥

<sup>---</sup>तत्वा० ग्र० ७

परिधय इव नगराणि व्रतानि किल पालयन्ति शोलानि ।
 व्रतपालनाय तस्माच्छीलान्यपि पालनीयानि ॥१३६॥—पुरुपार्थिलः

### ११-शील का स्वरूप

सूत्रकार द्वारा गुणव्रतों त्रौर शिताव्रतोंकी जो 'शील' संज्ञा दी गई है, उस 'शील' का क्या स्वरूप है, यह शंका उपस्थित होती है। त्र्याचार्य क्रिमितगितने त्र्यपने श्रावकाचारमें 'शील' का स्वरूप इस प्रकारसे दिया है:—

संसारारातिभीतस्य व्रतानां गुरुसाचिकम् । गृहीतानामशेपाणां रचणं शीलमुच्यते ॥४१॥

--- श्रमि० श्रा० परि० १२.

त्रप्रांत—संसारके कारणभूत कर्मरात्रुद्योंसे भयभीत श्रावकके गुरुसाचीपूर्वक ग्रहण किये गये सव वर्तोंके रक्षणको शील कहते हैं।

पूज्यपाट श्रावकाचारमें शीलका लक्त् इस प्रकार दिया है :--

यद् गृहीतं व्रतं पूर्वं सात्तीकृत्य जिनान् गुरून् । तद् व्रताखंडनं शीलमिति प्राहुर्मुनीश्वराः ॥७८॥

त्रप्रयात्—देव या गुरुकी साद्मीपूर्वक जो वत पहले प्रहिंगा कर रखा है, उसका खंडन नहीं करनेको मुनीश्वर 'शील' कहते हैं।

शीलके इसी भावको बहुत स्पष्ट शब्दों में अमृतचन्द्राचार्यने अपने पुरुपार्थ-सिद्धयूपायमें व्यक्त किया है कि जिस प्रकार कोट नगरोंकी रच्चा करते हैं, उसी प्रकार शील ब्रतोंकी रच्चा करते हैं, अतएव ब्रतोंकी रच्चा करनेके लिए शीलोंको भी पालना चाहिए ।

त्रक्त द्यर्थ हिंसादि पापोंका त्याग है श्रीर शीलका श्रर्थ ग्रहीत त्रतकी रत्ता करना है। जिस प्रकार कोट नगरका या बाढ़ बीजका रत्तक है उसी प्रकार शील भी वनोंका रत्तक है। नगर मूल श्रर्थात् प्रथम है श्रीर कोट उत्तर श्रर्थात् पीछे है। इसी प्रकार बीज प्रथम या मूल है श्रीर बाढ़ उत्तर है। ठीक इसी प्रकार श्रिहंसादि पाँच वत श्रावकोंके श्रीर मुनियोंके मूलगुग्ग हैं श्रीर शेष शील वत या उत्तर गुग्ग हैं, यह फिलतार्थ जानना चाहिए।

मेरे विचारसे श्रावकके शील श्रौर उत्तरगुण एकार्थक रहे हैं। यही कारण है कि सूत्रकारादि जिन ग्रानेक ग्राचार्योंने गुणव्रत श्रौर शिद्धावनकी शील संजा दी है, उन्हें ही सोमदेव ग्रादिने उत्तर गुणोंमें गिना है। हाँ, मुनियोंके शील ग्रौर उत्तरगुण विभिन्नार्थक माने गये हैं।

उक्त निष्कर्षके प्रकाशमें यह माना जा सकता है कि उमास्त्राति या उनके पूर्ववर्ती त्राचार्याको श्रावकों के मूल्यत या मूलगुणोंकी संख्या पाँच ग्रौर शीलरूप उत्तरगुणोंकी संख्या सात ग्रभीष्ट थी। परवर्ती त्राचार्या ने उन दोनोंकी संख्याको पल्लिवित कर मूलगुणोंकी संख्या त्राठ ग्रौर उत्तर गुणोंकी संख्या बारह कर दी। है हा ग्राँकि समन्तभद्रने त्राचार्यान्तरोंके मतसे मूल गुणोंकी संख्या त्राठ कहते हुए भी स्वयं मूलगुण या उत्तर गुणोंकी कोई संख्या नहीं कही है, त्रौर न मूल वा उत्तर रूपसे कोई विभाग ही किया है।

परिधय इव नगराणि व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि ।
 व्रतपालनाय तस्माच्छीलान्यपि पालनीयानि ॥१३६॥—पुरुपार्थसिद्धयुपाय

२ महुमज्जमंसिवरई चात्रो पुण उंबराण पंचरहं। श्रट्ठेदे मूलगुणा हवंति फुडु देसिवरयिमा ॥३५६॥—भावसंग्रह पंचधाऽखुवतं त्रेधा गुणवतमगारिणाम्। शिचावतं चतुर्धेति गुणाः स्युद्धीदशोत्तरे॥ —यशस्ति० श्रा० ८. सागार० श्र० ४

## १२-पूजन-विधान

देवपूजनके विषयमें कुछ श्रौर स्पष्टीकरणकी श्रावश्यकता है, क्योंकि सर्वमाधारण इसे प्रतिदिन करते हुए भी उसके वास्तविक रहस्यसे श्रनभिज्ञ हैं, यही कारण है कि वे यद्वा-तद्वा रूपसे करते हुए सर्वत्र देखे जाते हैं।

यद्यपि इज्यात्रोंका विस्तृत वर्णन सर्व प्रथम त्राचार्य जिनसेनने किया है, तथापि उन्होंने उसकी कोई व्यवस्थित प्ररूपणा नहीं की है। जहाँ तक मेरा त्राध्ययन है, पूजनका व्यवस्थित एवं विस्तृत निरूपण सर्व-प्रथम त्राचार्य सोमदेवने ही किया है।

#### पूजनका उपक्रम—

देवपूजा करनेके लिए उद्यत व्यक्ति मर्व प्रथम अन्तःशुद्धि और बिहःशुद्धिको करे । चित्तकी चंच-लता, मनकी कुटिलता या हृदयकी अपवित्रता दूर करनेको अन्तःशुद्धि कहते हैं। दन्तधावन आदि करके निर्मल एवं प्रामुक जलसे स्नान कर धुले स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करनेको बहिःशुद्धि कहते हैं।

#### पूजनका श्रर्थ श्रौर भेद—

जिनेन्द्र देव, गुरु, शास्त्र, रतनत्रय धर्म ब्राटिकी ब्राराधना, उपासना या ब्रच्ध करनेको पृजन कहते हैं। ब्रा॰ वसुनिन्द्रने पूजनके छह भेद गिनाकर उनका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत प्रन्थमं किया है। देखो गाथा नं॰ ३८१ से ४६३ तक) छह भेदों में एक स्थापना पूजा भी है। मान्नात् जिनेन्द्रदेव या ब्राचार्यादि गुरुजनोंके ब्राभावमं उनकी स्थापना करके जो पूजन की जाती है उसे स्थापना पूजा कहते हैं। यह स्थापना दो प्रकारसे की जाती है, तदाकार रूपसे ब्रीर ब्रातदाकार रूपसे। जिनेन्द्रका जैमा शान्त वीतराग स्वरूप परमागममं बताया गया है, तदनुमार पाषाण, धातु ब्रादि की मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठा-विधिमे उनमं ब्राह्नेन्द्रदेवकी कल्पना करनेको तदाकार स्थापना कहते हैं। इम प्रकारसे स्थापित मूर्तिको लक्ष्य करके, या केन्द्र-विन्दु बनाकर जो पूजा की जाती है, उसे तदाकार स्थापना पूजन कहते हैं। इम प्रकारकी पूजनके लिए ब्राचार्य सोमदेवने प्रस्तावना, पुराकर्म, स्थापना, सन्निधापन, पूजा ब्रीर पूजा-फल इन छह कर्तव्योंका करना ब्रावयश्क बताया है। यथा—

प्रस्तावना पुराकर्मं स्थापना सन्निधापनम् । पूजा पूजाफलं चेति पड्विधं देवसेवनम् ॥—यश० अ० प्र

१—ग्रन्तःशुद्धं बिहःशुद्धं विदृश्याद्देवतार्चनम् । ग्राद्या दौश्चित्यनिर्मोझादन्या स्नानाद्यथाविधिः ॥ ग्राप्लुतः संप्लुतः स्वान्तः शुचिवामो विम्पितः । मोन-संयमसम्पनः कुर्याद्देवार्चनाविधम् ॥ दन्तधावनशृद्धास्यो मुखवासोचिताननः । ग्रसंजातान्यसंसर्गः सुधीदेवानुपाचरेत् ॥——यशस्ति० ग्रा० प्र

टिप्पणी—िकतने ही लोग बिना दातुन किये ही पूजन करते हैं, उन्हें 'दन्तधावनशुद्धास्यः' पद पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें बताया गया है कि मुखको दातुनमें शुद्ध करके भगवान्की पूजा करे । इस सम्बन्धमें इसी श्लोकके द्वारा एक ख्रीर पुरानी प्रथा पर प्रकाश पड़ता है, वह यह कि मुखपर वस्त्र बाँधकर भगवान्की पूजा करे । पुराने लोग दुपहेंसे मुखको बाँधकर पूजन करते रहे हैं, बुन्देलखंडके कई स्थानोंमें यह प्रथा ख्राज भी प्रचित्त है । मूर्तिपूजक श्वेताम्बरोंमें भी मुख बाँधकर ही पूजा की जाती है । सोमदेवका 'मुखवासोचिताननः' पद हमें स्थानकवासी साधुद्यांकी मुँदपत्तीकी याद दिलाता है ।

पूजनके समय जिनेन्द्र-प्रतिमाके श्रिमिपेककी तैयारी करनेको प्रस्तावना' कहते हैं। जिस स्थानपर श्राईद्विम्बको स्थापित कर श्रिमिपेक करना है, उस स्थानकी श्रुद्धि करके जलादिकसे भर हुए कलशोंको चारों श्रोर कोगोंमें स्थापन करना पुराकर्म कहलाता है। इन कलशोंके मध्यवर्ती स्थानमें रखे हुए सिंहासन पर जिनिबम्बके स्थापन करनेको स्थापना' कहते हैं। 'ये वही जिनेन्द्र हैं, यह वही सुमेरिगिरि है, यह वही सिंहा सन है, यह वही साक्षात् चीरसागरका जल कलशोंमें भरा हुश्रा है, श्रोर मैं साक्षात् इन्द्र बनकर भगवानका श्रिमिपेक कर रहा हूँ', इस प्रकारकी कल्पना करके प्रतिमाक्ते समीपस्थ होनेको सिन्नधापन' कहते हैं। श्राईत्प्रतिमाकी श्रारती उतारना, जलादिकते श्रिमिपेक करना, श्राध्रवण्यसे श्राची करना, स्तोत्र पढ़ना, चँवर दोरना, गीत, तृत्य श्रादिमें भगवद्-भिक्त करना यह पूजा' नामका पाँचवां कर्तव्य है। जिनेन्द्र-विम्बके पास स्थित होकर इप्र प्रार्थना करना कि हे देव, सदा तेरे चरणोंमें मेरी मिक्त बनी गहे, सर्व प्राणियोंपर मेत्री भाव रहे, शास्त्रोंका श्रम्यास हो, गुणी जनोंमें प्रमोद भाव हो, परोपकारमें मनोवृत्ति रहे, समाधिमरण हो, मेरे कर्मोंका च्या श्रार दुःस्वांका श्रन्त हो, इत्यादि प्रकारने इप्र प्रार्थना करनेको पूजाफल' कहा गया है।

उक्त विवेचनसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि ग्राह्वानन, स्थापन ग्रौर सिन्नधीकरणका ग्रापिमार्ग यह था, पर उस मार्गके भूल जानेसे लोग ग्राज-कल यद्धा-तद्वा प्रवृत्ति करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

तदाकार स्थापनाके स्थमावमें स्रतदाकार स्थापना की जाती है। स्रतदाकार स्थापनामें प्रस्तावना, पुरा-

- १ यः श्रीजनमपयोनिधिर्मनिस च ध्यायन्ति यं योगिनो तेनेदं भुवनं सनाथममरा यस्मै नमस्कुर्वते । यस्मात्प्रादुरभूच्छ्रुतिः सुकृतिनो यस्य प्रसादाज्जना यस्मिन्नोप भवाश्रयो व्यतिकरस्तस्यारभे स्नापनाम् ॥
  - (इति प्रस्तावना)
- २. पाथः पूर्णान् कुम्भान् कोणेषु सुपहलवप्रसूनार्चान्। दुग्धाब्योनिव विदये प्रवालमुक्तोहवणांश्चतुरः॥

(इति पुराकर्म)

- तीर्थोदकैर्मणिसुवर्णघटोपनीतैः पीठे पवित्रवपुषि प्रतिकल्पितार्थे ।
   लक्ष्मीश्रुतागमनबीजविदर्भगर्मे संस्थापयामि सुवनाधिपति जिनेन्द्रम् ॥
   ( इति स्थापना )
- ४. सोऽयं जिनः सुरगिरिनंनु पीठमेतदेतानि दुग्धजलधेः सिललानि साज्ञात् । इन्द्रस्त्वहं तव सवप्रतिकर्मयोगात्पूर्णा ततः कथिमयं न महोत्सवश्रीः॥
  ( इति सिक्षधापनम् )
- ५. श्रम्भश्रन्दनतन्दुलोद्गमहिविदींपैः सधूपैः फले-रचिःवा त्रिजगद्गुरुं जिनपतिं स्नानोत्सवानन्तरम् । तं स्तौमि प्रजपामि चेतिस दधे कुर्वे श्रुताराधनम्, त्रैलोक्यप्रभवं च तन्महमहं कालत्रये श्रह्षं ॥

(इति पूजा)

इ. प्रातिविधिस्तव पदाम्बुजपूजनेन मध्याह्मसन्निधिरयं मुनिमाननेन । सायंतनोऽपि समयो मम देव यायान्नित्यं त्वदाचरणकीर्तनकामितेन ॥ धर्मेषु धर्मनिरतात्मसु धर्महेतोधमिदवासमहिमास्तु नृपोऽनुकूलः । नित्यं जिनेन्द्रचरणार्चनपुरुषधन्याः कामं प्रजाश्च परमां श्रियमाप्नुवन्तु ॥

( इतिपूजाफलम् )---यशस्ति० ग्रा० ८

कर्म स्रादि नहीं किये जाते; क्योंकि जब प्रतिमा ही नहीं है, तो स्राभिपेक स्रादि किसका किया जायगा ? स्रतः पवित्र पुष्प, पल्लव, फलक, भूर्जपत्र, सिकता, शिलातल, चिति, व्योम या हृदयमें स्राहेन्त देवकी स्रतदाकार स्थापना करना चाहिए। वह स्रतदाकार स्थापना किस प्रकार करना चाहिए, इसका वर्णन स्थापना सेमें देवने इस प्रकार किया है:—

श्चर्हन्न तनुमध्ये दिल्णतो गणधरस्तथा पश्चात् । श्रुतगीः साधुस्तदनु च पुरोऽपि दगवगमवृत्तानि ॥ भूजें, फलके सिचये शिलातले सैकते चितो व्योन्नि । हृदये चेति स्थाप्याः समयसमाचारवेदिभिनित्यम् ॥

---यशस्ति० ग्रा० प

श्चर्यात्—भूर्जभत्र श्चादि पित्र बाह्य वस्तुके या हृदयके मन्य भागमं श्चर्हन्तको, उसके द्विग्णभागमं गण्धरको, पश्चिम भागमं जिनवाणीको, उत्तरमं साधुको श्चोर पूर्वमं रत्नत्रयरूप धर्मको स्थापित करना चाहिए । यह रचना इस प्रकार होगी:—



इसके पश्चात् भावात्मक अष्टद्रव्यके द्वारा क्रमशः देव, शास्त्र, गुरु और रतन्त्रय धर्मका पृजन करे । तथा दर्शनमिक, ज्ञानमिक, चारित्रभिक्त, पंचगुरुमिक, अर्हद्भक्ति, सिद्धभिक्त, आचार्यमिक्त, और शान्ति-मिक्त करे । आचार्य मोमदेवने इन मिक्तयोके स्वतंत्र पाट दिये हैं । शान्तिभिक्तिका पाट इस प्रकार है :—

> भवदुःखानलशान्तिधर्मामृतवर्पजनितजनशान्तिः । शिवशर्मास्रवशान्तिः शान्तिकरः स्ताज्जिनः शान्तिः ॥

यह पाठ हमें वर्तमानमें प्रचिलत शान्ति पाठकी याद दिला रहा है।

उपर्युक्त तदाकार श्रौर श्रातटाकार पूजनके निरूपणका गंभीरतापूर्वक मनन करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्तमानमें दोनों प्रकारकी पूजन-पद्धतियोंकी खिचड़ी पक रही है, लोग यथार्थ मार्गको विलक्कल भूल गये हैं।

निष्कर्ष — तदाकार पूजन द्रव्यातमक ग्रीर ग्रातदाकार पूजन भागात्मक है। ग्रहस्थ मुविधानुसार दोनों कर सकता है। पर ग्रा० वसुनिन्द इस हुंडावर्मापिणीकालमें ग्रातदाकार स्थापनाका निपेध करते हैं। वे कहते हैं कि लोग यों ही कुर्लिगियोंके यद्वा-तद्वा उपदेशसे मोहित हो रहे हैं, किर यदि ऐसी दशामें ग्राहन्मतानुयायी भी जिस किसी वस्तुमें ग्रापने इष्ट देवकी स्थापना कर उसकी पूजा करने लगेंगे, तो साधारण लोगामे विवेकी लोगामें कोई भेट न रह सकेगा। तथा सर्वमाधारणमें नाना प्रकारके मन्देह भी उत्पन्न होंगे'।

यद्यपि स्रा॰ वसुनिन्दिकी स्रादाकार स्थापना न करनेके विषयमें तर्क या दलील है तो युक्ति-संगत, पर हुंडावसिर्पिणोका उल्लेख किस स्राधारपर कर दिया, यह कुळ समक्तमें नहीं स्राया ? स्वासकर उस दशामें, जब कि उनके पूर्ववर्ती स्त्रा॰ सोमदेव बहुत विस्तारके साथ उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। किर एक बात स्त्रीर विचारणीय है कि क्या पचम कालका ही नाम हुंडावसिपिणी है, या प्रारंभके चार कालोंका नाम भी है। यदि उनका भी नाम है, तो क्या चतुर्थकालमें भी स्नतदाकार स्थापना नहीं की जाती थी ? यह एक प्रश्न है, जिसपर कि विद्वानों द्वारा विचार किया जाना स्थावश्यक है।

## १३-वसुनन्दि पर प्रभाव

प्रम्तुत श्रावकाचारके ग्रन्तःपरीच् करनेपर विदित्त होता है कि वसुनिन्दपर जिन ग्राचार्योंका प्रभाव है, उनमं सबसे ग्राधिक ग्रा० कुन्दकुन्द, स्वामिकात्तिकेय, ग्राचार्य वितितृपम ग्रोर देवसेनका है। इन ग्राचार्योंके प्रभावोंका विवरण इस प्रकार है:—

- - २---उक्त दोनों त्राचार्याके समान ही ब्राठ मूलगुणोंका वर्णन नहीं किया है।
  - ३—तीनों त्र्याचार्योंके समान ही त्र्यतीचारोंका वर्णन नहीं किया है।
- ४—- ग्राचार्य देवसेन द्वारा रचित भावमंग्रहके, पूजा, दान ग्रीर उनके भेद, फलादिके समस्त वर्णनको ग्राधार बनाकर बसुनिन्दिने अपने उक्त प्रकरणोंका निर्माण किया है। \*
- ५—वमु० श्रावकाचारके प्रारम्भमं जो जीवादि सात तत्त्वों, सम्यक्तके त्राट श्रंगे श्रीर उनमं प्रसिद्धि-प्राप्त पुरुषोंका वर्णन है, वह ज्योंका त्यों भाव संग्रहके इसी प्रकरणसे मिलता है, बिल्क वसु० श्रावकाचारमं ५१ से ५६ तककी दुरी ६ गाथाएँ तो भाव-संग्रहसे उठाकर ज्यों की त्यों रखी गई हैं।
  - ६ गति भोजन सम्बन्धी वर्णनपर त्राचार्य रविषेण जिनसेन, सोमदेव, देवसेन त्रौर त्रामितगतिका प्रभाव है।
- ७--सप्तव्यसनोंके वर्णनपर ग्रन्य ग्रानेक ग्राचार्योंके वर्णनके त्र्रातिरिक्ष सबसे त्र्राधिक प्रगाव ग्रामितर्गातका है।
- द—नरकके दुःखोंके वर्णनपर ब्राचार्य यतिवृपमकी तिलोयपरणत्तीका ब्राधिक प्रभाव है । शेप गतियो के दुःन्व वर्णनपर स्वामिकार्तिकेपानुप्रेक्षा प्रभाव है ।
- ६- ग्रन्थके अन्तमं जो च्यक श्रेणी और तेरहवें चोदहवं गुणस्थानका वर्णन है उमपर मिद्धान्त प्रत्य परम्बंडागम और कसायपाह इका प्रभाव है, जो कि वसुनिन्दके मिद्धान्त नकवीत्तेत्वको स्राचित करता है।
  - १०--इसी प्रकरणके योग निरोध सम्बन्धी वर्णन पर त्राचार्य यतिवृष्मके चूर्णि सूत्रोंका प्रभाव स्वष्ट है।
- ११—इसके द्यतिगिक्त ग्यारह प्रतिभात्रोंके स्वरूपका वर्णन करनेवाली २०५, २०७, २०४, २८०, २६५-३०१ नम्बरवाली ग्यारह गाथाऍ तो ज्यों की त्यों आवकप्रतिक्रमण सूत्रसे उठाकर गयी गई है तथा इसीके त्रानुसार ही शिद्धावतोंका वर्णन किया गया है ।
- श्रीटप्पणी——ग्राचार्थ्य वसुनिद्देन भावसंग्रहका ग्रपने ग्रन्थमें कितना ग्रीर कैसा उपयोग किया है,
   यह नीचे दी गई तालिकासे ज्ञात कीजिये:——
  - (१) भावसंग्रह:—३०३ ३०४ ३०५ ३०६-३१२ | ३१९-३२० | ३२४ ३२१-३२३ वसु० श्राः — १६ १७ २० | २१-२२ | ३९-४० | ४१ ४२
  - (२) भावसंग्रह---३४४-३४५ ३४६ ३४८ ४९४-४९८ ५२७-५२८ ५३२ वसु० आ०---४३-४४ ४५ ४७ २२०-२२४ २२५-२३३ २४२
  - (३) भावसंग्रह—४९९-५०१ ५३३ ५३६ ५८७-५९१ ५९३ ५९६-५९७ वसु० आ०-२४५-२४७ २४८ २६१ २४९-२५७ २६४ २६७-२६९
  - (४) भावसंग्रह—४२ द—४४५ ४७०-४ द२ ४८३-४८४ ४१० ४०८-४११ वसु० आ०-४५७-४७६ ४८३-४९३ ५१०-५११ ५१३ ४९५-४०७
  - (प) भावसंग्रह—४१२-४१९ ४३०-४२२ ६७७ ६६४ वसु० श्रा०-४९८-५०५ ५०९-५१० ५१८-५१९ ५३५

## १४-वसुनन्दि का प्रभाव

वसुनिन्द श्रावकाचारका प्रभाव हीनाधिक मात्राम सभी परवर्त्ता श्रावकाचारांपर है । वसुनिन्दिसे लगभग १५० वर्ष पीछे हुए पं॰ ग्राशाधरजीने तो ग्राचार्य वसुनिन्दिके मतको श्रद्धापूर्ण शब्दोमं व्यक्त किया है । यथा:—

'इति वसुनन्दिसैद्धान्तिकमते'। सागार० ग्र० ३ श्लो० १६ की टीका।

'इति वसुनन्दि सेद्धान्तिकमतेन —दर्शनप्रतिमायां प्रतिपन्नस्तस्येदं सन्मतेनेवं व्रतप्रतिमां विश्रतो व्रह्माणुवुतं स्यात् ।'—सागार० श्र० ४ श्लो० ५२ को टोका

उपर्युक्त उत्लेखोंमें प्रयुक्त संद्धान्तिक पदसे उनका महत्ता स्पष्ट है।

पं॰ स्राशाधरजीने ग्याग्हवीं प्रतिमाका जो वर्ग्नन किया है उमपर वसुनन्दिके प्रम्तुत उपामकाध्यनका स्पष्ट प्रभाव है । पाठक प्रस्तुत ग्रन्थकी ३०१ मे ३१३ तककी गाथास्रोका निम्न श्लोकोंके माथ मिलान करें :—

स द्वेघा प्रथमः श्मश्रमूर्धजानपनाययेत्। सितकौषीनसंव्यानः कर्त्तव्या वा क्षरेण वा ॥३८॥ स्थानादिषु प्रतिलिखेत् सृद्पकरणेन सः । कुर्यादेव चतुष्पर्व्यामुपवासं चतुर्विधम् ॥३९॥ स्वयं समुपविष्टोऽद्यात्पाणिपात्रेऽथ भाजने । स श्रावकगृहं गत्वा पात्रपाणिस्तदङ्गणे ॥४०॥ स्थित्वा भिक्षां धर्मलाभं भिणत्वा प्रार्थयेत वा। मोनेन दर्शयित्वाऽङ्गं लाभालाभे समोऽचिरात् ॥४१॥ निर्गत्यान्यद्गृहं गच्छेद्भिचोद्यक्तस्तु केनचित्। भोजनायार्थितोऽद्यात्तद् भुक्त्वा यद्भित्तितं मनाक् ॥४२॥ प्रार्थयेतान्यथा भित्तां यावत्स्वोदरपुरणीम् । लभेत प्राप्त यत्राम्भस्तत्र संशोध्य तां चरेत् ॥४३॥ त्राकांत्रन् संयमं भिन्नापात्रन्ञालनादिषु । स्वय यतेत चाद्रपः परथाऽसंयमो महान् ॥४४॥ ततो गत्वा गुरूपान्तं प्रत्याख्यानं चतुर्विधम् । गृह्णीयाद्विधिवत्सर्वं गुरोश्चालोचयेत्पुरः ॥४५॥ यस्त्वेकभिचानियमो गत्वाद्यादनुमुन्यसौ। भुक्त्यभावे पुनः कुर्याद्पवासमवश्कयम् ।।४६॥ तद्वद् द्वितीयः किन्त्वार्यसंज्ञो लुज्जत्यमौ कचान् । कोपीनमात्रयुग्धत्ते यतिवत्यतिलेखनम् ॥४७॥ स्वपाणिपात्र एवात्ति संशोध्यान्येन योजितम्। इच्छाकारं समाचारं मिथः सर्वे त कुर्वते ॥४८॥ श्रावको वीरचार्याहः प्रतिमातापनादिषु । स्यानाधिकारी सिद्धान्तरहस्याध्ययनेऽपि च ॥४९॥—सागारधर्मा० ग्र० ७

पं० त्राशाधरजी त्रौर उनके पीछे होने वाले सभी श्रावकाचार-रचिवतात्रोंने यथावसर वसुनिन्दिके उपासकाध्ययनका त्रानुसरण किया है। गुणभूषणश्रावकाचारके रचिवताने तो प्रस्तुत प्रन्थकी बहुभाग गाथात्रोंका संस्कृत रूपान्तर करके त्रापने प्रन्थकी रचना की है, यह बात दोनों प्रन्थोंके मिलान करनेपर महज ही में पाठकके हृदयमें श्रंकित हो जाती है।

## १५-श्रावक धर्म का ऋमिक विकास

## ऋाचार्य कुन्दकुन्द

दिगम्बर परम्परामं भगवद् भूतबिल, पुष्पदन्त स्त्रीर गुणधराचार्यके पश्चात् शास्त्र-रचितास्त्रीमं सर्व प्रथम स्त्राचार्य कुन्दकुन्द हैं। इन्होंने स्त्रनेकों पाहु होंकी रचना की है, जिनमें एक चारित्र-पाहुड भी है। इसमें उन्होंने स्रत्यन्त संचेपसे आवकधर्मका वर्णन केवल छह गाथास्त्रोंमं किया है। एक गाथामं संयमाचरणके दो भेद करके बताया कि सागार संयमाचरण गृहस्थोंके होता है। दूसरी गाथामं ग्यारह प्रतिमास्त्रोंके नाम कहे। तीसरी गाथामं सागार संयमाचरणको पाँच स्राणुत्रत, तीन गुण्यत स्त्रोर चार शिचाव्रत रूप कहा है। पुनः तीन गाथास्त्रोंमं उनके नाम गिनाये गये हें। इतने संतिस वर्णनसे केवल कुन्दकुन्द-स्वोकृत स्त्रणुत्रत, गुण्यत स्त्रोर शिचाव्रतोंके नामोंका ही पता चळता है, स्त्रांग कुछ विशेष ज्ञात नहीं होता। इन्होंने सन्लेखनाको चौथा शिचाव्रत माना है स्त्रोर देशावकाशिक व्रतको न गुण्यतों में स्थान दिया है स्त्रोर न शिचाव्रतोंमं। इनके मतसे दक्षाक्षमाण, स्त्रनर्थदंड-वर्जन स्त्रोर भोगोषभोग परिमाण ये तीन गुणवत हैं, तथा सामायिक प्रोषघ, स्रातिथ-पूजा स्त्रोर सन्लेखना ये चार शिचा व्रत हैं। इनके इस वर्णनमें यह बात विचारणीय है कि सन्लेखनाको चौथा शिचाव्रत किस दृष्टिसे माना है, जब कि वह मरणके समय ही किया जानेवाला कर्त्तव्य है श्रीर क्या इस चौथे शिचा व्रतकी पूर्तिके विना ही आवक तीसरी स्त्रादि प्रतिमार्थोंका घारी हो सकता है ?

#### स्वामी कार्त्तिकेय

त्रा० कुन्दकुन्दके पश्चात् मेरे विचारसे उमास्वाति त्रौर समन्तमद्रसे भी पूर्व स्वामी कार्त्तकेय हुए हैं। उन्होंने श्रनुप्रेत्वा नामसे प्रसिद्ध त्रपने प्रन्थमे धर्म भावनाके भीतर श्रावकधर्मका विस्तृत वर्णन किया है। इनके प्रांतपादनकी शैली स्वतंत्र है। इन्होंने जिनेन्द्र-उपिद्ध धर्मके दो भेद वताकर संगासकों—पित्रिह धारी ग्रहस्थोंके धर्मके वारह भेद वताये हैं। यथा—१ सम्यन्दर्शनयुक्त, २ मद्यादि स्थूल-दोषरहित, ३ वतधारी, ४ सामायिक, ५ पर्ववती, ६ प्रासुक-त्राहारी, ७ गित्रभोजनिवरत, ८ मेथुनत्यागी, १ श्रास्मस्यागी, १० संगत्यागी,

१ दुविहं संजम चरणं सायारं तह हवे णिरायारं । सायारं सम्मंथे परिमाहारिहय खलु णिरायारं ॥२०॥ दंसण वय सामाइय पोसह सचित्त रायभत्ते य । बंभारंभ परिमाह श्रणुमण उद्दिट्ठ देसविरदी य ॥२१॥ पंचेवणुष्वयाइं गुणब्वयाइं हवंति तह तिग्णि । सिक्खावय चत्तारि संजमचरणं च सायारं ॥२२॥ थूले तसकायबहे थूले मोसे तितिक्ख थूले य । परिहारो परिपम्मे परिमाहारंभपरिमाणं ॥२३॥ दिसि-विदिसिमाण पढमं श्रणत्थदंडस्स वज्जणं विदियं । भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणब्वया तिग्णि ॥२४॥ सामाइयं च पढमं विदियं च तहेव पोसहं भणियं । तइयं श्रतिहिपुर्जं चउत्थ संलेहणा श्रंते ॥२५॥—चारित्रपाहुड

११ कार्यानुमोदिवरत स्त्रौर १२ उदिष्टाहारविरत' । इनमे प्रथम नामके स्त्रीतिरिक्क शेप नाम स्यारह प्रवि-मात्रोंके हैं । यतः श्रावकको व्रत-धारण करनेके पूर्व सम्यन्दर्शनका धारण करना ऋनिवार्य है, ऋतः सर्वप्रथम एक उसे भी गिनाकर उन्होंने श्रावक-धर्मके १२ भेद बतलाये हैं श्रीर उनका वर्णन पूरी 🛶 गाथाश्रोंमं किया है। जिनमंने २० गाथात्रोंमं तो सम्यन्दर्शनको उत्पत्ति, उनके भेद, उनका स्वरूप, सम्यन्द्रष्टि ऋौग मिथ्यादृष्टिकी मनोवृत्ति श्रीर सम्यक्त्वका माहात्म्य बहुत सुन्दर ढंगमे वर्णन किया है, जैमा कि स्रन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता । तत्पश्चात् दो गाथात्रों द्वारा दार्शनिक श्रावकका स्वरूप कहा है, जिसमें बताया गया है कि जो त्रस-समन्वित या त्रस-घातसे उत्पन्न मांम, मद्य त्र्यादि निद्य पदार्थोंका सेवन नहीं करता, तथा दृढचित्त, वैराग्य-भावना युक्क त्रीर निदान रहित होकर एक भी व्रनको धारण करता है. वह टार्शनिक श्रावक है। तदनन्तर उन्होंने व्रतिक श्रावकके १२ व्रतींका बड़ा हृदयग्राही, तलस्पशीं ख्रीर स्वतंत्र वर्णन किया है, जिसका ख्रानन्द उनके ग्रन्थका श्रध्ययन करके ही लिया जा सकता है। इन्होंने कुन्दकुन्द सम्मत तीनों गुणुवतोंको तो माना है, परन्तु शिज्ञा वतां में कुन्दकुन्द-स्वीकृत सल्लेखना को न मानकर उसके स्थानगर देशावकाशिकको माना है। इन्होंने ही सर्व प्रथम अनुर्यदंडके पाँच मेद किये हैं। स्वामिकात्तिकेयने चारों शिक्तावतों का विस्तारके साथ विवेचन किया है। माम्यिक शिकायतके स्वरूपमें त्रामन, लय, काल त्रादिका वर्णन द्रष्टव्य है। इन्होंने प्रोपघोपवास शिक्ता-वतमं उपवास न कर सकनेवालेके लिए एकमक्त, निर्विकृति ख्रादिके करनेका विधान किया है। ख्रातिथि-संविभाग शिजा बनमें यद्यपि चारों दानोंका निर्देश किया है. पर ब्राहार दानपर खास जोर देकर कहा है कि एक भोजन दानके देने पर शेष तीन स्वतः ही दे दिये जाते हैं'। चीथे देशावकाशिक शिज्ञावत में दिशास्त्रींका संकोच स्त्रीर इन्द्रिय-विषयोंका संवरण प्रतिदिन त्र्यावश्यक वताया है। इसके पश्चात् सल्लेखना के यथावसर करनेको सूबना की गई है। सामायिक प्रतिमाके स्वरूपमें कायो-वर्ग, द्वादरा ख्रावर्च, दो नमन ख्रीर चार प्रणाम करनेका विवान किया है। प्रोपध प्रतिमामें मोलह पहरके उपवासका विधान किया है। सचित्तत्यागप्रतिमाधारीके लिए सर्व प्रकारक सिचत्त पटार्थोंके खानेका निषय किया है ख्रीर माथ ही यह भी ख्रादेश दिया है कि जो स्वयं सिचत्त का त्यागी है उसे मिचत वस्तु ग्रन्यको खानेके लिए देना योग्य नहीं है, क्योंकि ग्वाने ग्रींग ग्विलानेमे कोई भेद नहीं हैं । रात्रि भोजन त्याग प्रतिमाधारीके लिए कहा है जो चतुर्विध स्त्राहारको स्वयं न स्वानेके समान श्चन्यको भी नहीं खिलाता है वही निशि भोजन विग्त है'। ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी हे लिए देवी, मनुष्यनी, तियंचनी श्रीर चित्रगत सभी प्रकारकी स्त्रियोंका मन, वचन, कायमे श्रिमिलापाके त्थागका विधान किया है। द्यारभ्भविरत प्रतिमाधारीके लिए कृत, कारित और द्यानुमोदनारे द्यारम्भका त्याग द्यावश्यक बताया है<sup>5</sup>। परिम्रह त्याग प्रतिमामें शह्य ग्रौर ग्राभ्यन्तर परिम्रकं त्यागनेका विवान किया है। ग्रनुमतिविग्तके लिए

- १ तेणुबइट्ठो धम्मो संगासत्ताण तह श्रसंगाणं । पढमो बारहभेश्रो दसभेश्रो भासिश्रो विदिश्रो ॥३०४॥ सम्मदंसल्सुद्धो रहिश्रो मज्जाइथूलदोसेहिं । वयधारी सामइश्रो पच्चवई पासुश्राहारी ॥३०५॥ राईभोयणविरश्रो मेहुण-सारंभ-संगचत्तो य । कज्जालुमं।यविरश्रो उहिट्ठाहारविरश्रो य ॥३०६॥
- २ भायणदाणे दिण्गे तिण्गि वि दाणाणि होति दिण्गाणि ॥३६३॥
- ३ जो णेय भक्केदि सयं तस्स ण ऋण्णस्स जुज्जदे दाउं। भुत्तस्स भोजिदस्स हि णिथ्यि विसेसो तदो को वि ॥३८०॥
- ४ जो चउविहं पि भोडजं स्यणीए णेव भुंजदेणाणी। ण य भुंजावह ऋण्णं णिसिविस्त्रो हवे भोडजो॥३८२॥
- ५ जो श्रारंभं ण कुणदि श्रण्णं क.स्यदि णेय श्रणुमण्णो । हिंसासंत्तद्वमणो चत्तारंभो हवे सो हि ॥३८५॥—स्वामिकात्तिकेयानुप्रेचा

ग्रहस्थीके किसी भी कार्यमें श्रानुमतिके देनेका निपेध किया है। उद्दिष्टाहारविस्तके लिए याचना-रहित श्रौर नवकोटि-विशुद्ध योग्य भोज्यके लेनेका विधान किया गया है। स्वामिकार्त्तिकेयने ग्यारहवीं प्रतिमाके भेदोंका कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे पता चलता है कि उनके समय तक इस प्रतिमाके कोई भेद नहीं हुए थे। इस प्रकार दि० परम्परामें सर्वप्रथम हम स्वामिकार्त्तिकेयको श्रावक धर्मका व्यवस्थित प्ररूपण करनेवाला पाते हैं।

### श्राचार्य उमास्वाति

स्वाभिकार्त्तिकेयके पश्चात् श्रावक-धर्मका वर्णन उमास्वातिके तत्त्वार्थस्त्रमं दृष्टिगोचर होता है। इन्होंने तत्त्वार्थसूत्रके सातवें ऋध्यायमं व्रतीको सबसे पहले माया, मिध्यात्व ऋौर निदान इन तीन शल्योंसे रहित होना त्र्यावश्यक वतलाया, जब कि स्वामिकात्तिकेयने दार्शनिक श्रावकको निदान-रिहत होना जरूरी कहा था। इसके पश्चात् इन्होंने व्रतीके त्यागारी त्यौर श्रानगार मेट करके त्राण्वतीको त्रागारी बताया । पुनः त्राहंसादि वर्तोंकी पाँच-पाँच भावनात्रोंका वर्णन किया ग्रीर प्रत्ये ह वर्तके पाँच-पाँच स्रातीचार बताये । इसके पूर्व न कन्दकन्दने अतीचारोंकी कोई सचना दी है और न स्वामिकात्तिकेयने ही उनका कोई वर्णन किया है। तत्त्वार्थ-सूत्रकारने त्रातीचारोंका यह वर्णन कहांसे किया, यह एक विचाणीय प्रश्न है। त्रातीचारोंका विस्तृत वर्णन करने पर भी कुन्द-कुन्द और कार्त्तिकेयके समान उमास्वातिने भी ग्राठ मूल गुणेंका कोई वर्णन नहीं किया है, जिससे पता चलता है कि इनके समय तक मूल गुर्गोकी कोई ब्रावश्यकता ब्रानुभव नहीं की गई थी। तत्त्वार्थ-सूत्रमं शारह प्रतिमात्रोंका भी कोई उल्लेख नहीं है, यह बात उस दशामें विशोप चिन्ताका विषय हो जाती है, जब हम उनके द्वारा वर्तोकी भावनात्र्योंका ऋौर ऋतीचारोंका विस्तृत वर्णन किया गया पाते हैं। इन्होंने कन्द-कुन्द ऋौर कार्त्तिकेय प्रतिपादित गुणवत ऋौर शिक्षावतोंके नामीम भी परिवर्तन किया है। इनके मतानुसार दिग्वत, देशवंत, अनर्थदंड-विर्रात ये तीन गुण्वत और नामायिक, प्रोपधोपवास, उपभोग-परिभोगपरिमाण. श्रतिथि संविभाग ये चार शिक्तावत हैं। स्वामिकार्त्तिकेय-प्रतिपादित देशावकाशिकको इन्होंने गुण्जवमं श्रीर भोगोपभोग-परिमाणको शिक्षावतमं परिगणित किया है। सूत्रकारने मैत्री, प्रमोद, कारुएय स्त्रीर माध्यस्य भावनात्रों का भी वर्णन किया है। इस प्रकार तत्त्वार्थसूत्रमें ग्रहिंसादि ब्रतोंकी भावनात्रों, ब्रतीचारों श्रीर मैन्यादि भावनात्र्योंके रूपमें तीन विधानात्मक विशेषतात्र्योंका तथा त्रष्टमुलगुण स्त्रौर ग्यारह प्रतिमास्त्रोंके न वर्णन करने रूप दो ऋविधानात्मक विशेषतात्र्योंका दर्शन होता है।

### स्वामी समन्तभद्र

तत्त्वार्थस्त्रके पश्चात् श्रावकाचारपर स्वतंत्र ग्रन्थ लिखनेवाले स्वामी समन्तभद्रपर हमारी दृष्टि जाती है, जिन्होंने रलकरण्डक रचकर श्रावकधर्म-पिपासु एवं जिज्ञासु जनोंके लिए सचमुच रलोंका करण्डक (पिटारा) ही उपस्थित कर दिया है। इतना सुन्दर श्रोर परिष्कृत विवेचन उनके नामके ही श्रानुरूप है।

रत्नकरण्ड श्रावकाचारपर जब हम सूच्म दृष्टि डालते हैं तब यह कहनेमें कोई सन्देह नहीं रहता कि वे अपनी रचनाके लिए कमसे कम चार बन्धोंके आभारी तो हैं ही। श्रावकीं वारह बतोंका, अनर्थदंड के पाँच मेदींका और प्रतिमाओंका वर्णन असंदिग्ध रूपसे कार्त्तिकेयानु प्रेच्नाका आभारी है। अतीचारोंके वर्णनके लिए तन्वार्थसूत्रका सातवाँ अध्याय आधार रहा है। सम्यग्दर्शनकी इतनी विशद महिमाका वर्णन दर्शन-पाहुड, कार्त्तिकेयानु प्रेच्ना और पट्लंडागमका आभारी है। समाधिमरण तथा मोच्नका विशद वर्णन निःसन्देह मगवती आराधनाका आभारी है। (हालांकि यह कहा जाता है कि समन्तभद्रसे प्रबोधको प्राप्त शिवकोटि आचार्य ने भगवती आराधनाकी रचना की है। पर विद्वानों इस विषयमें मतभेद है और नवीन शोधों के अनुसार भगवती आराधनाके रचिता शिवार्य समन्तभद्रसे बहुत पहले सिद्ध होते हैं।) इतना सब कुछ होनेपर भी रत्नकरएडकमें कुछ ऐसा वैशिष्टय है जो अपनी समता नहीं रखता। धर्मकी परिभाषा, सत्यार्थ देव, शास्त्र,

गुरका स्वरूप, ग्राठ ग्रंगों ग्रोर तीन मूढ़तात्रोंके लच्च, मटोंके निराकरणका उपदेश, सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्रका लच्चण, ग्रनुयोगोंका स्वरूप, सयुक्तिक चारित्रकी ग्रावश्यकता ग्रीर श्रावकके वारह वर्ती तथा स्यारह प्रतिमात्रोंका इतना परिमार्जित ग्रीर सुन्दर वर्णन ग्रान्यत्र देखनेको नहीं मिलता ।

श्रावकोंके ब्राट मूलगुणोंका सर्वप्रथम वर्णन हमें ख्वकरण्डकमें ही मिलता है। १वे० परम्पराकं ब्रानुसार पाँच ब्राणुवत मूल गुण रूप ब्रोर सात शीलवत उत्तर गुण रूप हैं ब्रोर इस प्रकार श्रावकोंके मूल ब्रोर उत्तर गुणोंकी सम्मिलित संख्या १२ है। पर दि० परम्परामें श्रावकोंके मूलगुण ८ ब्रोर उत्तरगुण १२ माने जाते हैं। स्वामिसमन्तमद्रने पाँच स्थूल पापोंके ब्रोर मद्य, मांस, मधुके परित्यागको ब्राष्टमूलगुण कहा है', पर श्रावकके उत्तरगुणोंकी संख्याका कोई उल्लेख नहीं किया है। हाँ, परवर्त्ती सभी ब्राचार्योंने उत्तरगुणों की संख्या १२ ही बताई है'।

इसके ऋतिरिक्त समन्तभद्रने ऋपने सामने उपस्थित ऋगम माहित्यका ऋवगाहन कर ऋौर उनके तत्त्वीं को ग्रापनी परीचा-प्रधान दृष्टिसे कमकर बुद्धि-ग्राह्म ही वर्णन किया है । उदाहरणार्थ - अत्वार्थसूत्रके मन्मुख होते हुए भी उन्होंने देशावकाशिकको गुण्यत न मानकर शिकायत माना स्त्रीर भोगोपभोग परिमाणको चारित्रपाहुड कार्त्तिकेयानुभेद्धाके समान गुण्वत ही माना । उनकी दृष्टि इस वातपर अटकी कि शिद्धावत तो अल्पकालिक साधना रूप होते हैं, पर भोगोपभोगका परिमाण तो यमरूपसे यावजीवनके लिए भी होता है फिर उसे शिचा-वर्तोमं कैसे गिना जाय ! इसके साथ ही दूसरा संशोधन देशावकाशिकको स्वामिकात्तिकेयके समान चौथा शिज्ञा-वत न मानकर प्रथम माननेके रूपमें किया । उनकी तार्किक दृष्टिन उन्हें वताया कि सामायिक और प्रोपधी-पवासके पूर्व ही देशविकाशिकका स्थान होना चाहिए क्योंकि उन दोनोंकी अपेता इसके कालकी मर्यादा म्ब्राधिक है। इसके मिवाय उन्होंने ग्रा॰ कुन्दकुन्दके द्वारा प्रतिपादित सब्लेखनाको शिचा वत रूपमे नहीं माना। उनकी टार्शनिक दृष्टिको यह जँचा ही नहीं कि मरणके समय की जानेवाली सल्लेखना जीवन भर ग्रम्याम किये जानेवाले शिचावतों में केसे स्थान पा सकती है ? ब्रात: उन्होंने उसके स्थानपर वैयावृत्य नामक शिचावतको कहा । सूत्रकारने ऋतिथि संविभाग नामक चौथा शिचात्रत कहा है, पर उन्हें यह नाम भी कुछ संकृचित या ऋव्यापक जँचा, क्योंकि इस व्रतके भीतर वे जितने कार्योंका समावेश करना चाहते थे, वे सब ग्रातिथि-संविभाग नामके भीतर नहीं ह्या सकते थे। उक्त संशोधनोंके ह्यातिरिक्त ह्यातीचारोंके विषयमें भी उन्होंने कई संशोधन किये। तत्त्वार्थमुत्रगत परिग्रहपरिमाणवतके पाँची ऋतीचार तो एक 'ऋतिक्रमण' नाममें ही ऋा जाते हैं. पिर उनके पचरूपताकी क्या सार्थकता रह जाती है, ख्रातः उन्होंने उसके स्वतंत्र ही पाँच ख्रातीचागंका प्रतिपादन किया । इसी प्रकार तत्त्वार्थमुत्रगत भोगोपभोग-परिमाणके अतीचार भी उन्हें ब्राव्यापक प्रतीत हुए क्योंकि वे केवल भोगपर ही घटित होते हैं, ख्रतः इस बतके भी स्वतंत्र ख्रतीचारीका निर्माण किया । ख्रीर यह दिखा दिया कि वे गतानुगतिक या त्राज्ञाप्रवानी न होकर परीन्वाप्रधानी हैं। इसी प्रकार एक संशोधन उन्होंने ब्रह्मचर्याणु वनके श्रतीचारोंमें भी किया । उन्हें इत्वरिकापरिगृहीतागमन श्रीर इत्वरिकाश्रपरिगृहीतागमनमें कोई खास भेद दृष्टि-

- भद्यमांसमधुःयागेः सहागुव्रतपंचकम् ।
   श्रष्टौ मूलगुणानाहुर्गृहिणां श्रमणोत्तमाः ॥६६॥ रतक०
- २ श्रागुव्रतानि पंचैव त्रिप्रकारं गुणवतम् । शिचाव्रतानि चत्वारि गुणाः स्युद्धीदशोत्तरे ॥—यशस्तिलक० श्रा० ७.
- ३ श्रतिवाहनातिसंग्रहविस्मयलोभातिभारवहनानि । परिमितपरिग्रहस्य च विचेषाः पंच लक्ष्यन्ते ॥६२॥ —रत्नक०
- ४ विषयविषतोऽनुपेनानुस्मृतिरतिन्नौल्यमिततृषानुभवी । भोगोपभोगपरिमान्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते ।।९०॥—रत्नक०

गोचर नहीं हुन्ना, क्योंकि स्वदारसन्तोपीके लिए तो दोनों ही परस्त्रियाँ हैं। ग्रातः उन्होंने उन दोनोंके स्थानपर एक इत्वरिकागमनको रम्बकर 'विटल' नामक एक ग्रीर ग्रातीचारकी स्वतंत्र कल्पना की, जो कि ब्रह्मचर्याणु व्रतके ग्रातीचार होनेके सर्वथा उपयुक्त है।

श्रावकधर्मके प्रतिपादन करनेवाले त्रादिके दोनों ही प्रकारोंको हम रत्नकरएड हमें त्रपनाया हुत्रा देखते हैं, तथापि ग्याग्ह प्रतिमात्रींका अन्थके सबसे ब्रन्तमें वर्णन करना यह बनलाता है कि उनका मुकाब प्रथम प्रकारकी त्रपेद्मा दूसरे प्रतिपादन-प्रकारकी त्रोर त्राधिक रहा है।

ग्रहिं त्यानिको वेयात्रस्यके ग्रन्तर्गत वर्णन करना रत्नकरण्डककी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके पूर्व पूजनको श्रावक-त्रतों में किसीने नहीं कहा है। सम्यक्त्वके ग्राठ ग्रंगों में, पाँच ग्रणुवनों में, पाँच पापों में ग्रोर चारों दानों के देनेवालों में प्रसिद्धिको प्राप्त करनेवालों के नामों का उल्लेख रत्नकरण्डककी एक खास विशेषता है, जो कि इसके पूर्वतक किसी ग्रन्थमें दृष्टिगोचर नहीं होती। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी समन्तमहने श्रावक-धर्मको पर्यात पल्लवित ग्रोर विकसिन किया ग्रीर उसे एक व्यवस्थित रूप देकर मिवण्यकी पीढ़ीके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया।

### आचार्य जिनसेन

स्वामिसमन्तभद्रके पश्चात् श्रावकाचारका विस्तृत वर्णन जिनसेनाचार्यके महापुराणमें मिलता है। जिन-मेनने 🎖 ब्राह्मणोंकी उत्पत्तिका ब्राक्षय लेकर दीचान्वय ब्रादि क्रियाक्रोंका बहुत विस्तृत वर्णन किया है ब्रीर उन्होंने ही सर्वप्रथम पत्त, चर्या ग्रीर साधनरूपमे श्रावकधर्मका प्रतिपादन किया है, जिसे कि परवर्ती प्रायः सभी श्रावकाचार-रचियतात्र्योंने अपनाया है। आ० जिनमेनने इन नाना प्रकारकी कियास्रोंका और उनके मंत्रादिकोंका वर्णन कहाँ मे किया, इस बातको जाननेके लिए हमारे पास कोई साधन नहीं हैं । हाँ, स्वयं उन्हींके उल्लेखोंसे यह त्रावश्य ज्ञात होता है कि उनके सामने कोई उपामकसूत्र या इमी नामका कोई प्रन्थ त्रावश्य था, जिमका एकाधिक बार उल्लेख उन्होंने ग्रादिपुराग्के ४०वें पर्वमं किया है। संसव है, उमीके ग्राधारपर उन्होंने पच, चर्या, साधनरूपसे श्रावकधर्मके प्रतिपाटन करनेवाले तीसरे प्रकारको अपनाया हो । इन्होंने बारह ब्रतींके नाम त्रादिमं तो कोई परिवर्त्तन नहीं किया है, पर ब्राठ मूलगुणोंमं मधुके स्थानपर द्युतका त्याग ब्रावश्यक बताया है। इस ब्रुतको यदि शोप व्यसनोंका उपलक्षण मानें, तो यह स्रर्थ निकलता है कि पान्निक श्रावकको कमसे कम सात व्यसनोंका त्याग श्रौर श्राट मृलगुणोंका धारण करना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। संभवतः इसी तर्कके बलपर पं० त्राशाधरजी त्रादिने पातिक श्रावकके उक्त कर्त्तव्य बताये हैं। जिनसेनके पूर्व हम किसी त्र्याचार्यको व्यसनोंके त्यागका उल्लेख करते नहीं पाते, इससे पता चलता है कि समन्तभद्रके पश्चात् ग्रौर जिनसेनके पूर्व लोगोंमं सतव्यसनोंकी प्रकृत्ति बहुत जोर पकड़ गई थी, श्रौर इसलिए उन्हें उसका निषेध यथा-स्थान करना पड़ा । त्र्या॰ जिनसेनने पृजाको चौथे शिद्याव्रतके भीतर न मानकर गृहस्थका एक स्वतंत्र कर्त्तव्य माना श्रीर उसके निश्यमह, श्राष्टाह्मिकमह, चतुर्मुखमह, महामह श्रादि भेद करके उसके विभिन्न काल श्रीर त्र्यधिकारी घोषित किये। जिनचैत्य, जिनचैत्यालय त्र्यादिके निर्माणपर भी जिनसेनने ही सर्वप्रथम जोर दिया है। हालाँकि, रविषेणाचार्य ब्रादिकने ब्रापने पद्मपुराण ब्रादि प्रन्थोंमें पूजन-ब्राभिषेक ब्रादिका यथास्थान वर्णन किया है, पर उनका ब्यवस्थित रूप हमें सर्वप्रथम ग्राहिपुराणमें ही दृष्टिगोचर होता है। वर्तमानमें उपलब्ध गर्भाधानाटि यावन्मात्र संस्कारों स्त्रीर क्रियाकांडोंके प्रतिष्ठापक जिनसेन ही माने जाते हैं पर वे स्वयं स्त्रविद्धकर्णा थे त्र्यथात् उनका कर्णवेधन गंस्कार नहीं हुन्ना था, यह जयधवलाकी प्रशम्तिसे स्पष्ट है।

## श्राचार्य सोमदेव

त्रा॰ सोमदेवने ग्रपने प्रसिद्ध श्रीर महान् प्रन्थ यशस्तिलकके छुटे, सातवें ग्रीर श्राठवें श्राक्षासमें श्रायकधर्मका बहुत विस्तारमे वर्णान किया है श्रीर इसलिए उन्होंने स्वयं ही उन ग्राश्वासोंका नाम 'उपामका-

ध्ययन' रखा है । सोमदेवने समन्तभद्रके रत्नकरण्डकको आधार बनाकर अपने उपासकाध्ययनका निर्माण किया है, ऐसा प्रत्येक अभ्यासीको प्रतीत हुए विना न रहेगा ।

छुट्टे श्राश्वासमें उन्होंने समस्त मतोंको चर्चा करके तत्तन्मतों द्वारा स्वीकृत मोत्तका स्वरूप वतलाकर श्रीर उनका निरसन कर जैनामिमत मोक्षका स्वरूप प्रतिष्ठित किया कि जहाँपर 'श्रात्यन्तिक श्रानन्द, ज्ञान, ऐश्वर्य, वीर्य श्रीर परम सूक्ष्मता है, वही मोत्त है' श्रीर सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रात्मक ही उसका मार्ग है। पुनः श्राप्तके स्वरूपकी विस्तारके साथ मीमांना करके श्रागम-वर्णित पदार्थोंको परीत्रा को श्रीर मृद्रताश्रोंका उन्मथन करके सम्यक्त्वके श्राट श्रंगोंका एक नवीन शैलीसे विस्तृत वर्णन किया श्रीर साथ ही प्रत्येक श्रंगमें प्रसिद्धि पानवाले व्यक्तियोंका चरित्र-चित्रण किया। इसी श्राश्वासके श्रन्तमें उन्होंने सम्यक्त्वके विभिन्न मेदों श्रीर दोपोंका वर्णन कर सम्यक्त्वको महत्ता धतलाकर रत्नत्रयकी श्रावश्यकता वतलाई श्रीर उसका फल वतलाया कि सम्यक्त्वसे सुगति, ज्ञानसे कीर्ति, चारित्रसे पूजा श्रीर तीनोंसे मुक्ति प्रास होती हैं।

सातवें स्राश्वासमें मद्य, मांस, मधु स्रोर पाँच उदुम्बरफलोंके त्यागको स्रष्टमूल गुए बतायां। जहाँ-तक मैं समभता हूँ, स्वामि-प्रतिपादित स्रोर जिनसेन-स्रामिदित पंच स्रणुव्रतोंके स्थानपर पंच-उदुम्बर-परित्यागका उपदेश देवसेन स्रोर सोमदेवने ही किया है, जिसे कि परवर्ती सभी विद्वानोंने माना है। सोमदेवने स्थान मूलगुणोंका प्रतिपादन करते हुए 'उक्ता मूलगुणाःश्रुते' ऐसा जो कथन किया है, उससे यह स्रवश्य ज्ञात होता है कि उनके मामने कोई ऐसा शास्त्राधार स्रवश्य रहा है, जिसमें कि पाँच उदुम्बर-त्यागको मूलगुणोंमं परिगणित किया गया है। जिनसेन स्रोर सोमदेवके मध्य यद्यपि स्रिधिक समयका स्रन्तर नहीं है, तथापि जिनसेनने मूलगुणोंमं पाँच स्रणुव्रतोंको स्रोर सोमदेवने पाँच उदुंबर फलोंके त्यागको कहा है, दोनोंका यह कथन रहस्यसे रिक्त नहीं है स्रोर ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय मूलगुणोंके विषयमं स्पष्टतः दो परम्पराएँ चल रही थीं, जिनमेंसे एकका समर्थन जिनसेन स्रोर दूसरेका समर्थन सोमदेवने किया है। इतनेपर भी स्राध्य इस बातका है कि दोनों ही स्रपन-स्रपने कथनकी पृष्टिमें श्रुतपठित-उपासकाध्ययन या उपासक स्त्रका स्राध्य लेते हैं, जिससे यह निश्चय होता है कि दोनोंके सामने उपस्थित उपासकाध्ययन या उपासक स्त्र सर्वथा भिन्न प्रत्य रहे हैं। दुःख है कि स्राज वे दोनों ही उपलब्ध नहीं है स्रोर उनके नाम शेप रह गये हैं।

मद्य, मांसादिकके सेवनमें महापापको वतलाते हुए आ॰ सोमदेवने उनके परित्यागपर ज़ोर दिया और बताया कि 'मांस-मित्त्योंमें दया नहीं होती, मद्य-पान करनेवालोंमें स्वयं नहीं होता, तथा मधु और उदुम्बर-फल-सेवियोंमें नृशंसता-क्रूरताका अभाव नहीं होता । इस प्रकरणमें मांस न खानेके लिए जिन युक्तियोंका प्रयोग सोमदेवने किया है, परवर्त्ती समस्त अन्थकारोंने उनका भरपूर उपयोग किया है।

१ त्रानन्दो ज्ञानमैश्वर्यं बीर्यं परमसूक्ष्मता । एतदात्यन्तिकं यत्र स मोजः परिकोत्तितः ।।—यश० त्रा० ६.

२ सम्यक्त्वात्सुगतिः प्रोक्ता ज्ञानार्कार्त्तिरुदाहता । वृत्तात्पूजामवामोति त्रयाच लभते शिवम् ॥—यश० त्रा० ६.

३ मद्यमांसमधुत्यागेः सहोदुम्बरपञ्चकैः। श्रष्टावेते गृहस्थानामुक्ता मूलगुणा श्रुते ॥—यश० त्रा०७.

४ इयता ग्रन्थेन मया प्रोक्तं चरितं यशोधरनृपस्य । इत उत्तरं तु वक्ष्ये श्रुतपठितमुपासकाष्ययनम् ॥—यश० म्रा० ५

५ गुणेष्वेप विशेषोऽन्यो यो वाच्यो बहुविस्तरः । स उपासकसिद्धान्ताद्धिगम्यः प्रपञ्चतः ॥२१३॥—श्राद्यु० पर्व ४०

६ मांसादिषु दया नास्ति, न सत्यं मद्यपायिषु । ऋनुशंस्यं न मत्येषु मधूदुम्बरसेविषु ॥—यश० श्रा० ७

श्राट मूलगुणोंके पश्चात् श्रावकोंके बारह उत्तर गुणोंका वर्णन किया गया है। श्रांवकोंके उत्तर गृणोंकी संग्वाका ऐसा स्पष्ट उल्लेख इनके पूर्ववर्ती ग्रन्थोंमें देखनेमें नहीं श्राया। सोमदेवने पाँच श्रणुत्रतींका वर्णन कर पाँचों पापोंमें प्रसिद्ध होनेवाले पुरुपोंके चरित्रोंका चित्रण किया श्रीर ग्राहिंसात्रतके ग्लार्थ रात्रिभोजनके परिहारका, भोजनके ग्रन्तरायोंका, श्रीर ग्रामच्य वस्तुश्रोंके सेवनके परिह्यागका वर्णन किया। पुनः मेत्री, भमोद श्रादि भावनाश्रोंका वर्णन कर पुण्य-पापका प्रधान कारण परिणामोंको बनलाते हुए मन वचन-काय सम्बन्धी श्राध्यम कियाश्रोंके परित्यागका उपदेश दिया। इसी प्रकरणमें उन्होंने यज्ञोंमें पश्चातिकी प्रवृत्ति कवसे कैसे प्रचलत हुई इसका भी सविस्तर वर्णन किया। श्रन्तमें प्रत्येक त्रतके लौकिक लाभोंको बनाया, जो कि उनकी लोकसंग्रहक मनोवृत्तिका ज्वलंत उदाहरण है। इसी श्राश्वासमें दिग्तन, देशत्रत श्रीर श्राप्यं श्रुपं है।

त्राठवें ग्राश्वासमें शिद्धावतों का वर्णन किया गया है, जिसमें से बहु भाग स्थान सामयिक शिद्धावत के वर्णन ने लिया है। सोमदेव ने त्राप्तसेवा या देवपूजा को सामायिक कहा है<sup>१</sup>। श्रतएव उन्होंने इस प्रकरण में स्नपन(ग्रमिपेक) पूजन, स्तोत्र, जप, ध्यान ग्रौर श्रुतस्तव इन छह कर्त्तव्योंका करना ग्रावश्यक वताकर उनका खूब विस्तारसे वर्णन किया है', जो कि अन्यत्र देखनेको नहीं मिलेगा। यहाँ यह एक विचारणीय बात है कि जब स्वामी समन्तभद्रने देवपुजाको वैयावृत्त्य नामक चतुर्थ शिद्धाव्रतके ब्रान्तर्गत कहा है, तब सोमदेव-त्तूरिने उसे सामायिक शिक्तात्रतके ब्रान्तर्गत करके एक नवीन दिशा विचारकांके सामने प्रस्तुत की है। ब्रा॰ जिनसेनने इज्यात्रोंके ब्रानेक भेद करके उनका विस्तृत वर्णन किया है पर जहाँ तक मै समाभता हूँ उन्होंने देवपूर्वाको किसी शिक्तावतके ब्रान्तर्गत न करके एक स्वतन्त्र कर्त्तव्यके रूपसे उसका प्रतिपादन किया है। देव-पूजाको वैयावृत्यके भीतर कहनेकी ह्या॰ समन्तभद्रकी दृष्टि स्पष्ट है, वे उसे देव-वैयावृत्य मानकर तदनुसार उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। पर सोमदेवसूरिने सामायिक शिचावतके भीतर देवपूजाका वर्णन क्यों किया, इस प्रश्नके तलमं जब हम प्रवेश करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य मताबलिबियोंमें प्रचलित त्रिसन्ध्या-पूजनका समन्वय करनेके लिए मानों उन्होंने ऐसा किया है; क्योंकि सामायिकके त्रिकाल करनेका विधान सदासे प्रचलित रहा है। ग्रा॰ समन्तभद्रने सामायिक प्रतिमाके वर्णनमें 'त्रिसन्ध्यमभिवन्दी' पद दिया है, ऐसा प्रतीत होता है कि सोमदेवसूरिने उसे ही पछ वित करके भावपूजनकी प्रधानतासे गृहस्थके नित्य-नियम में प्रचलित पडावश्यकोंके ग्रन्तर्गत माने जानेवाले सामायिक ग्रीर वन्दना नामके दो ग्रावश्यकोंको एक मान करके ऐसा वर्णन किया है।

पूजनके विषयमें दो विधियाँ सर्वसाधारणमं सदासे प्रचलित रही हैं—एक तदाकार मूर्तिपूजा श्रौर दूमरी श्रातदाकार सांकल्पिक पूजा । प्रथम प्रकारमं स्वपन श्रौर श्राष्टद्रव्यसे श्राचन प्रधान है, तब द्वितीय प्रकारमें श्रापन श्रीर श्राप्य देवकी श्राराधना-उपासना या भावपूजा प्रधान है । तीनों संध्याएँ सामायिकका काल मानी गई हैं, उस समय ग्रहस्थ ग्रहकायोंसे निर्द्वन्द्व होकर श्रापने उपास्य देवकी उपासना करे, यही उसका सामायिक शिक्षावत है । श्रा० सोमदेव त्रैकालिक सामायिककी भावना करते हुए कहते हैं :—

प्रातर्विधिस्तव पदाम्बुजपूजनेन मध्याह्मसन्निधिरयं मुनिमाननेन । सायंतनोऽपि समयो मम देव यायान्नित्यं त्वदाचरणकीर्ज्ञनकामितेन ।।

त्रर्थात् —हे देव, मेरा प्रातःकालका समय तेरे चरणारिवन्दके पूजनके द्वारा, मध्याह्नकाल मुनिजनोंके सम्मानके द्वारा स्रोर सायंतन समय तेरे स्नाचरणके कीर्चन द्वारा न्यतीत होये।

१ श्राप्तसेवोपदेशः स्यान्समयः समयार्थिनाम् । नियुक्तं तत्र यत्कर्मं तत्सामायिकमूचिरे ॥—यश० श्रा० ८ २ स्नपनं पूजनं स्तोत्रं जपो ध्यानं श्रुतस्तवः । षोढा कियोदिता सद्गिदेवसेवासु गेहिनाम्॥—यश० श्रा० ८ त्रा॰ सोमदेवके इम कथनसे एक त्रौर नवीन बातपर प्रकाश पड़ता है, वह यह कि वे प्रातःकालके मौनपूर्वक पूजनको, मध्याह्रमें भक्तिपूर्वक दिये गये मुनि दानको त्रीर शामको की गई तत्त्वचर्चा, स्तोत्र पाट या धर्मापदेश त्रादिको हो गृहस्थकी त्रैकालिक सामायिक मान रहे हैं।

इसी प्रकरणमं स्तवन, नाम-जपन श्रौर ध्यान-विधिका भी विस्तारसे वर्णन किया गया है। प्रोपधो-पवास श्रौर भोगोपभोग-पिरमाणका संत्तेपसे वर्णन कर श्रितिथिसंविमाग शिक्तावतका वथाविधि, यथादेश, यथाश्रागम, यथापात्र श्रौर यथाकालके श्राश्रयसे विस्तृत वर्णन किया है। श्रन्तमें दाताके सत्तगुण श्रौर नवधा भिक्तिकी चर्चा करते हुए कहा है कि भोजनमात्रके देनेमें तपस्वियोंकी क्या परीक्ता करना ? यही एक वड़ा श्राश्चर्य है कि श्राज इस कलिकालमें-जब कि लोगोंके चित्त श्रत्यन्त चंचल हैं, श्रौर देह श्रवका कीट वना हुश्रा है, तब हमें जिनरूपधारी मनुष्योंके दर्शन हो रहे हैं। श्रतः उनमें प्रतिमाश्रोंमें श्रद्दन्तकी स्थापनाके समान पूर्व मुनियोंकी स्थापना करके उन्हें पूजना श्रौर भित्तपूर्वक श्राहार देना चाहिए । साधुश्रोंकी वैयावृत्त्य करनेपर भी श्रधिक जोर दिया गया है।

श्चन्तमं उन्होंने श्रावकीकी ग्यारह प्रतिमाश्चोंके नाममात्र दो श्लोकीमें गिनाये हैं, इसके श्चितिरक्क उनके ऊरर श्चन्य कोई विवेचन नहीं किया है। वे श्लोक इस प्रकार हैं:—

> मूलवतं व्रतान्यचां पर्वकर्माकृपिकियाः । दिवा नवविधं ब्रह्म सचित्तस्य विवर्जनम् ॥ परिग्रहपरित्यागो भुक्तिमात्रानुमान्यता । तद्धानौ च वदन्त्येतान्येकादश यथाक्रमम् ॥

त्रर्थात्—१ मूलवत, २ उत्तरवत, ३ स्त्रर्चा या मामायिक, ४ पर्वकर्म या प्रोपघ, ५ स्रकृषिकिया या पापारम्भत्याग, ६ दिवा ब्रह्म वर्य, ७ नवधा ब्रह्मचर्य, ८ सित्तत्त्याग, ६ परिम्रहत्याग, १० भुक्तिमात्रा- नुमान्यता या शेपानुमित त्याग, ११ भुक्ति स्रानुमित होनि या उद्दिष्ट भोजनत्याग ये यथाक्रमसे ग्यारह श्रावक- पद माने गये हैं।

दि० परम्पराकी प्रचिलत परम्पराके अनुसार मिचत त्यागको पाँचवी और कृषि आदि आरम्भके त्यागको आठवी प्रतिमा माना गया है, पर सोमदेवके तर्कप्रधान एवं बहुश्रुत चित्तको यह बात नहीं जँची कि कोई व्यक्ति सचित्त मोजन और स्त्रीका परित्यागी होनेके पश्चात् भी कृषि आदि पापारम्भवाली क्रियाओं को कर सकता है ? अतः उन्होंने आरम्भ त्यागके स्थानपर सचित्त त्याग और सचित्त त्यागके स्थानपर आरम्भत्याग प्रतिमाको गिनाया । श्वे० आचार्य हरिभद्रने भी सचित्तत्यागको आठवीं प्रतिमा माना है । सोमदेवके पूर्ववर्त्ती या परवर्त्ती किसी भी दि० आचार्यके द्वारा उनके इस मतकी पृष्टि नहीं दिखाई देती । इसके पश्चात् प्रतिमाओं के विषयमें एक और श्लोक दिया है जो कि इस प्रकार है :—

#### अवधिवृतमारोहेन्पूर्व-पूर्ववतस्थितः । सर्वत्रापि समाः प्रोक्ता ज्ञानदर्शनभावनाः ॥ — यशस्ति० ग्रा० ८

ऋर्थात् — पूर्व पूर्व प्रतिमारूप वतमं स्थित होकर ऋविष वतपर ऋरोहण करे । ज्ञान ऋरोर दर्शनकी भावनाएँ तो सभी प्रतिमाऋरोमें समान कही हैं।

इस पद्यमं दिया गया 'श्रविधवत' पद खास तौरसे विचारगीय है। क्या सोमदेव इस पदके द्वारा श्वेताम्बर परम्पराके समान प्रतिमात्रोंके नियत-कालरूप श्रविधका उल्लेख कर रहे हैं, श्रथवा श्रन्य कोई श्रर्थ उन्हें श्रभिप्रेत है ?

१ भुक्तिमात्रप्रदाने हि का परीक्षा तपस्विनाम् । ते सन्तः सन्त्वसन्तो वा गृही दानेन शुद्ध्यित । काले कली चले चित्ते देहे चान्नादिकीटके । एतिचित्रं यदद्यापि जिनरूपधरा नराः ।। यथा पूज्यं जिनेन्द्राणां रूपं लेपादिनिर्मितम् । तथा पूर्वमुनिच्छाया पूज्याः संप्रति संयताः ।। अन्तमं उपासकाध्ययनका उपसंहार करते हुए प्रकीर्णक प्रकरण द्वारा श्रनेक श्रनुक्त या दुरुक्त वातोंका भी स्रष्टीकरण किया गया है। सोमदेवके इस समुच्चय उपासकाध्ययनको देखते हुए निःसन्देह कहा जा सकता है कि यह सचमुचमं उपासकाध्ययन हे श्रीर इसमं उपासकोंका कोई कर्त्तव्य कहनेसे नहीं छोड़ा गया है। केवल श्रावक-प्रतिमाश्रींका इतना संदित वर्णन क्यों किया, यह बात श्रावश्य चिक्तको ख्रवकती है।

## आचार्य देवसेन

त्रा० देवसेनने त्रापने भावसंग्रह नामक ग्रन्थमं पाँचवें गुणस्थानका वर्णन करते हुए श्रावक धर्मका विस्तृत विवेचन किया है। इन्होंने भी सोमदेवके समान ही पाँच उदुम्बर श्रोर मद्य, मांस, मधुके त्यागको श्राट मूलगुण माना है'। पर गुण्वत श्रोर शिचावतोंके नाम कुन्दकुन्टके समान ही वतलाये हैं'।

यद्यपि आ० देवसेनने पूरी २५० गाथाओं में पाँचवें गुणस्थानका वर्णन किया है, पर अणुवत, गुण्वत और शिक्षावतका वर्णन एक-एक ही गाथामें कर दिया है, वह भी आ० कुंदकुंदके समान केवल नामों को ही गिनाकर । ऐसा प्रतीत होता है मानो इन्हें बारह व्रतोंका अधिक वर्णन करना अभीष्ट नहीं था। ऐसा करनेका कारण यह प्रतीत होता है कि अन्य आचायों ने उनपर पर्याप्त लिखा है, अन्तः उन्हों ने उनपर कुछ और लिखना व्यर्थ समका। इन्होंने ग्यारह प्रतिमाओं का वर्णन करना तो दूर रहा, उनका नामोल्लेख तक भी नहीं किया है, न सत व्यसनों, बारह व्यतोंके अतीचारोंका ही कोई वर्णन किया है। संभवतः अपने अन्य 'भावसंग्रह' इस नामके अनुरूप उन्हें केवल भावोंका ही वर्णन करना अभीष्ट रहा हो, यही भूरण है कि उन्होंने ग्रहस्थोंके पुरुष, पाप और धर्मध्यानरूप भावोंका खूब विस्तारसे विचार किया है। इस प्रकरणमें उन्होंने यह बताया है कि ग्रहस्थे निरालंब ध्यान संभव नहीं, ख्रतः उसे सालंब ध्यान करना चाहियें। सालंब ध्यान भी ग्रहस्थेक सर्वदा संभव नहीं हैं, ख्रतः उसे पुरुष-वर्षक कार्य, पूजा, व्रत-विधान उपवास और शीलका पालन करना चाहिए, तथा चारों प्रकारका दान देते रहना चाहिए। अपने इस वर्णानमें उन्होंने देवपूजापर खास जोर दिया है और लिखा है कि सम्यन्दिष्टका पुरुष भोत्का कारण होता है ख्रतः उसे यलके साथ पुरुषका उपाजन करना चाहिए। पूजाके अभिषेकपूर्वक करनेका विधान किया है। इसतः उसे यलके साथ पुरुषका उपाजन करना चाहिए। पूजाके अभिषेकपूर्वक करनेका विधान किया है।

भहुमज्जमंसिवरई चात्रो पुण उंबराण पंचरहं।
 श्रद्ठेदे मूलगुणा हवंति फुडु देसविरयम्मि ॥३५६॥—भावसंब्रह

२ देखो---भावसं० गा० नं० ३५४-३४४,

३ जो भणइ को वि एवं श्रित्थ गिहत्थाण णिच्चलं भाणं। सुद्धं च णिरालंबं ण मुण्ह सो श्रायमो जङ्गो ॥३८२॥ तम्हा सो सालंबं भायउ भाणं पि गिहवई णिच्चं। पंचपरमेटिरूवं श्रहवा मंतक्खरं तेसि ॥३८८॥

४ इय णाऊण विसेसं पुण्णं श्रायरइ कारणं तस्स । पावहणं जाम सयलं संजमयं श्रप्पमत्तं च ॥४८७॥ भावह श्रगुब्वयाइं पालह सीलंच कुणह उपवासं। पदवे पव्वे णियमं दिज्जह श्रणवरह दाणाइं ॥४८८॥

५ तम्हा सम्मादिटी पुण्णं मोक्खस्स कारणं हवइ। इय णाऊण गिहत्थो पुण्णं चायरउ जत्तेण ॥४२४॥ पुण्णस्स कारणं फुडु पढमं ता हवइ देवपूया य। कायव्वा भत्तीए सावयवगोण परमाए ॥४२५॥ —भावसंग्रह

इस प्रकरणमें उन्होंने सिद्ध चक्रयंत्र स्त्रादि पूजा विधानका, चारों दानोंका, उनकी विधि, द्रव्य, दाता स्त्रोर पात्रकी विशेषताका, तथा दानके फलका विस्तारसे वर्णन किया है। श्रीर स्नन्तमें पुण्यका फल बताते हुए लिखा है कि पुण्यसे ही विशाल कुल प्राप्त होता है, पुण्यसेही त्रैलोक्यमें कीर्त्ति फेलती है, पुण्यसे ही स्नतुलरूप, सौभाग्य थौवन स्त्रोर तेज प्राप्त होता है, स्नतः ग्रहस्थ जब तक घरको स्नौर घर-सम्बन्धी पापोंको नहीं छोड़ता है, तब तक उसे पुण्यके कारणोंको भी नहीं छोड़ना चाहिए, स्नार्थ पुण्यका संचय करते रहना चाहिए।

यदि एक शब्दमें कहा जाय तो ख्रा॰ देवसेनके मतानुसार पुरायका उपार्जन करना ही श्रावकका धर्म है। ख्रीर ख्रा॰ कुन्दकुन्दके समान पूजा ख्रौर दान ही श्रावकका मुख्य कर्तव्य है।

### आचार्य अमितगति

श्रा० सोमदेवके पश्चात् संस्कृत साहित्यके प्रकारण्ड विद्वान श्रा० श्रामितगति हुए हैं । इन्होंने विभिन्न विपयोंपर श्रानेक प्रन्थोंको रचना की है । श्रावकधर्मपर भी एक स्वतंत्र उपासकाध्ययन बनाया है, 'जो श्रामित-गतिश्रावकाचार' नामसे प्रसिद्ध है । इसमें १४ परिच्छेदोंके द्वारा श्रावकधर्मका बहुत विस्तारके साथ वर्णन किया है । संत्तेपमें यदि कहा जाय, तो श्रापने पूर्ववर्त्ती समन्तभद्रके रलकरण्डक, उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रका सप्तम श्रध्याय, जिनसेनका महापुराण, सोमदेवका उपासकाध्ययन श्रीर देवसेनका भावसंग्रह सामने रखकर श्रापनी स्वतंत्र सरिणद्वारा श्रावकधर्मका प्रतिपादन किया है श्रीर उसमें यथास्थान श्रानेक विषयोंका समावेश करके उसे पल्लिवत एवं परिवर्धित किया है ।

श्रा० श्रमितगितने श्रप्ने इस ग्रन्थकं प्रथम पिरच्छेद्मं धर्मका माहात्म्य, द्वितीय पिरच्छेद्मं मिथ्यात्वकी श्राहितकारिता श्रीर सम्यक्त्वकी हितकारिता, तीसरमं सतत्त्व, चौथेमं श्रात्माके श्राहितत्वकी सिद्धि श्रीर ईश्वर सृष्टिकर्चृत्वका खंडन किया है। श्रान्तिम तीन पिरच्छेदोंमं क्रमशः शील, द्वादश तप श्रीर वारह भावनाश्रोंका वर्णन किया है। मध्यवर्ती पिरच्छेदोंमं रात्रिभोजन, श्रान्थदंड, श्रमद्य भोजन, तीन शब्य, दान, पूजा श्रीर सामायिकादि पडावश्यकोंका विस्तारके साथ वर्णन किया है। पर हमें यह देखकर श्राश्चर्य होता है कि श्रावकधर्मके श्राधारभूत वारह व्रतींका वर्णन एक ही पिरच्छेद में समाप्त कर दिया गया है। श्रीर श्रावकधर्मके प्राण्मभूत ग्यारह प्रतिमाश्रोंके वर्णनको तो एक स्वतन्त्र परिच्छेदकी भी श्रावश्यकता नहीं समभी गई है, मात्र ११ श्लोकोंमं बहुत ही साधारण ढंगसे प्रतिमाश्रोंका स्वरूप कहा गया है। स्वामी समन्तभद्रने भी एक एक श्लोकके द्वारा ही एक-एक प्रतिमाका वर्णन किया है, पर वह सूत्रात्मक होते हुए भी बहुत स्पष्ट श्रीर विस्तृत है। प्रतिमाश्रोंके संदित विवेचनका श्रारोप सोमदेव सूरिपर भी लागू है। इन श्रावकाचार रचियताश्रोंको ग्यारह प्रतिमाश्रोंका वर्णन करना क्या रचिकर नहीं था या श्रन्य कोई कारण है, कुछ समक्तमं नहीं श्राता ?

श्रा० श्रमितर्गातसे सप्तव्यसनोंका वर्णन यद्यपि ४६ श्लोकोंमं किया है, पर वह बहुत पीछे । यहाँ तक कि १२ वत, समाधिमरण श्रोर ११ प्रतिमाश्रोंका वर्णन कर देनेके पश्चात् स्फुट विषयोंका वर्णन करते हुए । क्या श्रमितगति वसुनिदके समान सप्त व्यसनोंके त्यागको श्रावकका श्रादि कर्त्तव्य नहीं मानते थे ? यह एक प्रश्न है, जिसके श्रन्तस्तलमें बहुत कुछ रहस्य निहित प्रतीत होता है । विद्वानोंको इस श्रोर गंभीर एवं सूक्ष्म दृष्टिने विचार करनेकी श्रावश्यकता है ।

१ पुरणेण कुळं विउलं कित्ती पुण्णेण भमइ तइलोए।
पुरणेण रूवमतुलं सोहग्गं जोवणं तेयं।।४८६।।
जाम ण छंडइ गेहं ताम ण परिहरइ इंतयं पावं।
पावं श्रपरिहरंतो हेश्रो पुरणस्स मा चयउ।।३९३॥

श्रा० श्रमितगितने गुण्वत तथा शिच्चा-व्रतांके नामांमें उमास्वातिका श्रीर स्वरूप वर्णनमें सोमदेवका श्रमुमरण किया है। पूजनके वर्णनमें देवमेनका श्रमुसरण करते हुए भी श्रमेक ज्ञातव्य वातें कहीं हैं। निदानके प्रशस्त श्रप्रशस्त भेद, उपवासकी विविधता, श्रापर्यकोंमें स्थान, श्रामन, मुद्रा, काल श्रादिका वर्णन श्रमितगितिके उपासकाध्ययनकी विशेषता है। यदि एक शब्दमें कहा जाय, तो श्रपने पूर्ववर्ती उपासकाचारोंका संग्रह श्रीर उनमें कहनेसे रह गये विषयोंका प्रतिपादन करना ही श्रमितगितका लक्ष्य रहा है।

## आचार्य अमृतचन्द्र

स्राचार्य कुन्दकुन्दके प्रन्थोंके स्रमर टीकाकार स्रमृतचन्द्राचार्यने पुरुपार्थामद्भयुपाय नामके एक स्वतंत्र ग्रन्थकी रचना की है। इसमें उन्होंने बताया है कि जब यह चिटातमा पुरुप त्राचल चैतन्यको प्राप्त कर लेता है तब वह परम पुरुषार्थ रूप मोत्तकी मिद्धिको प्राप्त हो जाता है। इस मुक्तिकी प्राप्तिका उपाय बताते हुए सर्वप्रथम सम्यग्दर्शनका बहुत सुन्दर विवेचन किया । पुनः सम्यग्जानकी त्रागधनाका उपदेश दिया । तद्नन्तर सम्यक्-चारित्रकी व्याख्या करते हुए हिंसादि पापोंकी एक देश विग्तिमें निग्त उपासकका वर्णन किया है। इस प्रकरणमें ब्रहिंसाका जो ब्रापूर्व वर्णन किया गया है, वह इसके पूर्ववर्णी किसी भी ब्रन्थमें दृष्टिगोचर नहीं होता । सर्व पापोंकी मुल हिंगा है, अतः उमीके अन्तर्गत मर्व पापोंको घटाया गया है स्त्रीर बताया गया है कि किस प्रकार एक हिमा करे खोर खने क हिमाके फलको पान हो, खनेक हिमा करें खोर एक हिमाका फल भोगे। किसीकी ग्रन्प हिंसा महाफलको श्रोर किसीकी महाहिंसा श्रन्प फलको देती है। इस प्रकार नाना विकल्पोंके द्वारा रिमा-ग्राहिंमाका विवेचन उपलब्ध जैनवाद्मयमे ग्रापनी समता नहीं स्वता । इन्होंने हिंसा त्यागनेके इच्छुक<sup>"</sup> पुरुपोंको सर्वे प्रथम पाँच उदुम्बर ग्राँर तीन मकारका परित्याग ग्रावश्यक बताया<sup>र</sup> ग्रीर प्रबल युक्तियोंसे इनका सेवन करनेपालोंको महाहिसक बताया । ऋन्तमं ऋापने यह भी कहा कि इन ऋाठ द्रस्तर पापोंका परित्याग करने पर ही मनुष्य जैनधर्म धारण करनेका पात्र हो सकता हैं। धर्म, देवता या ऋतिथिके निभित्त की गई हिंसा हिंसा नरी, इस मान्यताका प्रवल युक्तियोंसे अमृतचन्द्रने खंडन किया है। पुनः तत्त्वार्थ-सूत्रके त्रानुसार शेप त्रासुत्रत, गुस्त्रत त्रीर शिक्षात्रताका सातिचार वर्सन किया है। त्रान्तमं तप, भावना श्रीर परीपहादिकका वर्णन कर अन्थ पूर्ण किया है।

## ऋाचार्य वसुनन्दि

श्रा॰ वसुनिन्दिने श्रापने उपासकाध्ययनमे िकन िकन नवीन वातों पर प्रकाश डाला है, यह पहले 'वसुनिन्द श्रावकाचारकी विशेषताएँ, शिर्षकमे विस्तारसे वताया जा चुका है। यहाँ संनेषमें इतना जान लेना चाहिए िक इन्होंने स्थारह प्रतिमाश्रोंको श्राधार बनाकर श्रावकधर्मका प्रतिपादन िकया है उसमें सर्व प्रथम दार्शनिक श्रावकको ससब्यसनका त्थाग श्रावश्यक वताया। व्यसनोंक फलका विस्तारसे वर्णन िकया। वारह व्रतोंका श्रोर स्थारह प्रतिमाश्रोंका वर्णन प्राचीन परम्पराके श्रानुसार िकया, जिन पूजा, जिन-विम्न-प्रतिष्ठाका निरूपण िकया। व्रतोंका विधान िकया श्रीर दानका पाँच श्राधिकारों द्वारा विस्तृत विवेचन िकया। संनेपमें श्रापने समयके लिए श्रावश्यक सभी तत्वोंका सभावेश श्रापने प्रस्तुत श्रन्थमें िकया है।

## पग्डित-प्रवर आशाधर

त्रपनं पूर्ववर्ती समस्त दि० श्वे० श्रावकाचाररूप समुद्रका मथन कर त्र्यापने 'सागारधमामृत' रचा है। किसी भी त्र्याचार्य द्वारा वर्णित कोई भी श्रावक्का कर्तव्य इनके वर्णनसे छूटने नहीं पाया है। त्र्यापने श्रावक-

- १ मद्यं मांस चौद्र पचोदुम्बरफतानि यत्नेन। हिंसाब्युपरतकामैर्मोक्तव्यानि प्रथममेव ॥६१॥
- २ श्रष्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनान्यम् नि परिवज्ये । जिनधर्मदेशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्धधियः ॥७४॥—पुरुषार्थसिद्धयुपाय

धर्मके प्रतिपादन करनेवाले तीनों प्रकारोंका एक साथ वर्णन करते हुए उनके निर्वाहका सफल प्रयास किया है, ख्रातः द्रापके सागारधर्मामृतमें यथास्थान सभी तत्व समाविष्ट हैं। ख्रापने सोमदेवके उपासकाध्ययन, नीति-वाक्यामृत द्यार हरिभद्रस्पिकी श्रावकधर्म-प्रज्ञतिका भरपूर उपयोग किया है। ख्रतीचारोंकी समस्त व्याख्याके लिए ख्राप श्वे॰ ख्राचायोंके ख्राभारी हैं। सतव्यसनोंके ख्रतीचारोंका वर्णन सागारधर्मामृतके पूर्ववर्ती किया प्रन्थमें नहीं पाया जाता। श्रावककी दिनचर्या ख्रीर साधककी समाधि व्यवस्था भी बहुत मुन्दर लिखी गई है। उनका सागारधर्मामृत सचमुचमें श्रावकोंके लिए धर्म ह्व ख्रमृत ही है।

### १६-श्रावक-प्रतिमात्रोंका आधार

श्रावककी स्यारह प्रतिमात्रोंका त्राधार क्या है, त्रौर किस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए इनकी कल्पना की गई है, इन दोनों प्रश्नों पर जब हम विचार करते हैं, तो इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि प्रतिमात्रोंका त्राधार शिक्षावत है त्रोर शिक्षावतोंका मुनियदकी प्राप्तिरूप जो उद्देश्य है, वही इन प्रतिमात्रोंका भी है।

शिक्षावतोंका उद्देश्य—जिन वर्तोंके पालन करनेमें मुनिवत धारण करनेकी, या मुनि वननेकी शिचा मिलती है, उन्हें शिचावत कहते हैं। स्वामी समन्तभद्रने प्रत्येक शिचावतका स्वरूप वर्णन करके उसके ब्रन्तमें वताया है कि किस प्रकार इससे मुनि समान बननेकी शिचा मिलती है ब्रौर किस प्रकार ग्रहस्थ उस वतके प्रभाव से 'चेलोपसृष्टमुनिरिव' यति-भावको प्राप्त होता है!।

ग्रहस्थका जीवन उस व्यापारीके समान हैं, जो किसी बड़े नगरमें व्यापारिक वस्तुएँ खरीदनेको गया । दिन भर उन्हें खरीदनेके पश्चात शामको जब घर चलनेकी तैयारी करता है तो एक बार जिस कमरें वस्तु खरीद की थी, बीजक हाथमें लेकर तदनुसार उसकी सम्भाल करता है छौर छन्तमें सबकी सम्भाल कर छपने छमीष्ट ग्रामको प्रयाग कर देता है। ठीक यही दशा ग्रहस्थ श्रावक की है। उसने इस मनुष्य पर्यायरूप व्रतींके व्यापारिक केन्द्र में छाकर बारह व्रतरूप देशसंयम सामग्री की खरीद की। जब वह छपने छमीष्ट स्थानको प्रयाग करनेके लिए समुद्यत हुछा, तो जिस कमसे उसने जो वन धारण किया है उसे सम्भालता हुछा छामे बढ़ता जाता है छौर छन्तमें सबकी सम्भाल कर छपने छमीष्ट स्थानको प्रयाग कर देता है।

श्रावकने मर्वप्रथम मन्यरदर्शनको घारण किया था, पर वह श्रावकका कोई बत न होकर उमकी मूल या नींव है। उस सम्यरदर्शनका मूल या नींवके ऊपर देशसंयम रूप भवन खड़ा करनेके लिए सूभिका या कुरमी- के रूपमें छाष्ट मूलगुणोंको घारण किया था छोर साथ ही सत व्यमनका परित्याग भी किया था। संन्यास या साधुत्वकी छोर प्रयाण करनेके छाभिमुख श्रावक सर्वप्रथम छापने सम्यक्ष्यकर मूलको छोर उमपर रखी छष्ट- मूलगुणक्रप सूमिकाको सम्भालता है। श्रावकको इस निरितचार या निर्देष संभालको ही दर्शन-प्रतिमा कहते हैं।

इसके पश्चात् उसने स्थूल वर्धाद रूप जिन महापापोंका त्यागकर त्रणुत्रत धारण किये थे, उनके निग्ति-चारिताकी संभाल करता है त्रौर इस प्रतिमाका धारी बारह व्रतोंका पालन करते हुए भी त्रपने पाँचों त्रणुत्रतों-में त्रौर उनकी ग्लाके लिए बाढ़ स्वरूपसे धारण किये गये तीन गुण्व्रतोंमें कोई भी व्रतीचार नहीं लगने देता है त्रौर उन्हींकी निग्तिचार पिग्पूणताका उत्तरदायों है। दोप चारों शिल्लाव्रतोंका वह यथाशक्ति त्रभ्यास करते हुए भी उनकी निर्विचार पिग्लिनाके लिए उत्तरदायी नहीं है। इस प्रतिमाको धारण करनेके पूर्व ही तीन शब्योंका दूर करना त्रात्यन्त त्रावश्यक है।

तीसरी सामायिक प्रतिमा है, जिसमें कि सामायिक नामक प्रथम शिद्धावतकी परिपूर्णता, त्रैकालिक साधना ख्रौर निरितचार परिपालना ख्रत्यावश्यक है। दूसरी प्रतिमामें सामायिक शिद्धावत ख्रम्यास दशामें था, ख्रातः वहाँपर दो या तीन बार करनेका कोई बन्धन नहीं था; वह इतने ही काल तक सामायिक करे, इस प्रकार

श सामियके सारम्भाः परिव्रहाः नैव सन्ति सर्वेऽिष ।
 चेंजोपसृष्टमुनिरिव गृहो तदा याति यतिभावम् ॥१०२॥—रत्नकरण्डक

कालकृत नियम भी शिथिल था । पर तीसरी प्रतिमामें सामायिकका तीनों संध्याऋोंमें किया जाना श्रावश्यक है श्रीर वह भी एक बारमें कमसे कम दो घड़ी या एक मुहूर्त (४८ मिनिट) तक करना ही चाहिए। सामायिकका उन्कृष्ट काल छह घड़ी का है। इस प्रतिमाधारीको सामायिक-सम्बन्धी दोपोंका परिहार भी श्रावश्यक बताया गया है। इस प्रकार तीसरी प्रतिमाका श्राधार सामायिक नामका प्रथम शिचाबत है।

चौथी प्रोपध प्रतिमा है, जिसका द्याधार प्रोपधोपवास नामक दूसरा शिक्तात्रत है। पहले यह द्र्यम्याम दशामें था, द्र्यत वहाँपर मोलह, वारह या द्र्याट पहरके उपवास करनेका कोई प्रतिक्व नहीं था, द्र्याचाम्न, निर्विकृति द्र्यादि करके भी उसका निर्माह किया जा सकता था। द्र्यतीचारोंकी भी शिथि गता थी। पर इस चौथी प्रतिमामें निरतिचारता द्र्यौर नियतसमयता त्र्यावश्यक मानी गई है। इस प्रतिमाधारीको पर्वके दिन स्वस्थ दशामें सोलह पहरका उपवास करना ही चाहिए। द्र्यस्थय या द्र्यसक्त द्र्यामें ही वारह या द्र्याठ पहरका उपवास विधेय माना गया है।

इस प्रकार प्रथम श्रौर द्वितीय शिद्धावतके श्राधारपर तीसरी श्रौर चौथी प्रतिमा श्रवलम्बित है, यह निर्विवाद सिद्ध होता है। श्रामेके लिए पारिशेपन्यायसे हमें कल्पना करनी पड़ती है कि तीसरे श्रौर चौथे शिद्धान्वतके श्राधारपर शेप प्रतिमाएँ भी श्रवस्थित होनी चाहिए। पर यहाँ श्राकर सबसे बड़ी कठिनाई यह उपस्थित होती है कि शिद्धावर्तोंके नामोंमें श्राचार्योंके श्रमेक मत-भेद हैं जिनका यहाँ स्पष्टीकरण श्रावश्यक है। उनकी तालिका इस प्रकेश है:—

| श्राचार्य या ग्रन्थ नाम          | प्रथम शिज्ञावत | द्वितीय शिचावत | तृतीय शिचावत              | चतुर्थ शिचावत  |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| १ श्रावेफ प्रतिक्रपण सूत्र नं० १ | मामायिक        | प्रोपघोपवास    | ग्रातिथि पूजा             | मल्नेखना       |
| २ ग्रा० कुन्दकुन्द               | ,,             | ,,             | "                         | "              |
| ३ ,, स्वामिकात्तिकेय             | ,,             | ,,             | 1,                        | देशावकाशिक     |
| ४ " उमास्वाति '                  | ,,             | ,,             | भोगोवभोगपरिभाण            | ग्रतिथिमंविमाग |
| ५,, समन्तमद्र                    | देशावकाशिक     | सामायिक        | प्रोपभ्रोपवास             | वैयावृत्त्य    |
| ६ ,, सोमदेव                      | सामायिक        | प्रोपधोपवास    | भोगोपभोगपरिमाण            | दान            |
| ७ ,, द्वसेन                      | ,,             | 33             | <b>त्र्याति</b> थिसंविभाग | सल्लेखना       |
| श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र नं० २    | भोगपरिमाण      | उपभोगपरिमाण    | ,,,                       | ,,             |
| १ वसुनिन्द                       | भोगविरति       | उपभोगविरति     | ,,                        | ,,             |

त्राचार्य जिनसेन, त्रामितगति, त्राशाधर त्रादिने शिचानतोंके विषयमें उमास्वातिका त्रानुकरण किया है।

उक्त मत-भेदीमं शिक्षावर्तीकी संख्याके चार होते हुए भी दो वाराएं स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती हैं। प्रथम घारा श्रावकप्रतिकमण् सूत्र नं० १ की है, जिसके समर्थक कुन्दकुन्द जैसे महान् श्राचार्य हैं। इस परम्परामें सल्लेखनाको चौथा शिचानत माना गया है। दूसरी घाराके प्रवर्त्तक श्राचार्य उमास्वाति श्रादि दिखाई देते हैं, जो कि मरण्के श्रन्तमें की जानेवाली सल्लेखनाको शिचावर्तोमं प्रहण् न करके उसके स्थानपर भोगोपभोग-परिमाण्यतका निर्देश करते हैं श्रोर श्रातिथसंविभामको तीसरा शिचावत न मानकर चौथा मानते हैं। इस प्रकार यहाँ श्राकर हमें दो घाराश्रोंके संगमका सामना करना पड़ता है। इस समस्याको हल करते समय हमारी दृष्टि श्रावकप्रतिक्रमण्सूत्र नं० १ श्रोर नं० २ पर जाती हैं, जिनमेंसे एकके समर्थक श्रा॰ कुन्दकुन्द श्रौर दूसरेके समर्थक श्रा॰ वसुनन्दि हैं। सभी प्रतिक्रमण्सूत्र गण्धर-प्रथित माने जाते हैं, ऐसी दशामें एकही श्रावकप्रतिक्रमण्सूत्रके ये दो रूप कैसे हो गये, श्रोर वे भी कुन्दकुन्द श्रौर उमास्वातिक पूर्व ही, यह एक विचारणीय प्रश्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि भद्रबाहुके समयमें होनेवाले दुर्भिन्तके कारण् जो संघ-भेद हुश्रा, उसके साथ ही एक श्रावकप्रतिक्रमण्सूत्रके भी दो भेद हो गये। दोनों सूत्रोंकी समस्त प्ररूपण्या

१ ये दोनों श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र कियाकलापमें मुद्रित हैं, जिसे कि पं॰ पन्नालालजी सोनीने

समान है। मेद केवल शिक्तावर्तों के नामों में है। यदि दोनों धारा ग्रांको ग्रार्थ-मत्यके रूपमें मान लिया जाय तो उक्क समस्याका हल निकल ग्राता है। ग्रार्थात् नं० १ के आवकप्रतिक्रमणसूत्र में के सामायिक ग्रीर प्रोप-धोपवास, ये दो शिक्तावत प्रहण किये जावें, तथा नं० २ के आवकप्रतिक्रमणसूत्र में भोगपरिमाण ग्रीर उपभोग परिमाण ये दो शिक्तावत प्रहण किये जावें। ऐसा करनेपर शिक्षावर्तों के नाम इस प्रकार रहेंगे—१ सामायिक, २ प्रोपधोपवास, ३ भोगपरिमाण ग्रीर ४ उपभोगपरिमाण। इनमें प्रथम शिक्तावर्तके ग्राधारपर तीसरी प्रतिमा है ग्रीर द्वितीय शिक्तावर्तके ग्राधारपर चौथी प्रतिमा है, इसका विवेचन हम पहले कर ग्राये हैं।

उक्त निर्णयके ब्रमुसार तीसरा शिचाव्रत भोगपरिमाण है। भोग्य ब्रर्थात् एक बार सेवनमें ब्रानिवाले पदार्थोंमें प्रधान भोज्य पदार्थ हैं। भोज्य पदार्थ दो प्रकारके होते हैं —सिवत्त ब्रीर ब्राचित्त । साधुत्व या संन्यास की ब्रोर ब्रायसर होनेवाला श्रावक जीवरचार्थ ब्रीर रागभावके परिहारार्थ मबसे पिटले सचित्त पदार्थोंके खानेका पावजीवनके लिए त्याग करता है ब्रीर इस प्रकार वह सचित्त याग नामक पाँचवीं प्रतिमाका धारी कहलाने लगता है। इस प्रतिमाका धारी सचित्त जलको न पीता है ब्रीर न स्नान करने या कपड़े घोने ब्रादिके काममें ही लाता है।

उपरि-निर्णांत व्यवस्थाके अनुमार चौथा शिचावत उपभोगपिरमाण स्वीकार किया गया है । उपभोग्य पदार्थों में सबसे प्रधान वस्तु स्त्री है, अतएव वह दिनमें स्त्रीके सेवनका मन, वचन, कायसे पिरत्याग कर देता है यद्यिप इस प्रतिमाके पूर्व भी वह दिनमें स्त्री सेवन नहीं करता था, पर उसमे हँसी-मजाकके रूपमें जो मनोविनोद कर लेता था, इस प्रतिमामें आकर उसका भी दिनमें पिरत्याग कर देता है और इस प्रकार वह दिवामेश्वनत्याग नामक छठी प्रतिमाका धारी वन जाता है। इस दिवामेश्वनत्यागके साथ ही वह तीसरे शिचानवतकों भी यहाँ बढ़ानेका प्रथन करता है और दिनमें अचित्त या प्रामुक पदार्थोंके खानेका बती होते हुए भी रात्रिमें कारित और अनुमोदनासे भी रात्रिमुक्तिका सर्वथा परित्याग कर देता है और इस प्रकार रात्रिमुक्ति त्याग नामसे प्रसिद्ध और अनुक आचार्योंसे सम्मत छठी प्रतिमाका धारी वन जाता है। इस प्रतिमाधारीके लिए दिवा-मैश्वन त्याग और रात्रि-मुक्ति त्याग ये दोनों कार्य एक साथ आवश्यक है, इस बातकी पुष्टि दोनों परम्परात्रोंके शास्त्रोंसे होती है। इस प्रकार छठी प्रतिमाका आधार रात्रिमुक्ति-परित्यागकी अपेक्षा भोगविरित और दिवा-मैश्वन-परित्यागकी अपेक्षा उपभोगविरित ये दोनोंही शिचावत सिद्ध होते हैं।

सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। छुटी प्रतिमामें स्त्रीका पिस्त्याग वह दिनमें कर चुका है, पर वह स्त्रीके श्रंगको मलयोनि, मलबीज, गलन्मल श्रौर पूतगन्धि श्रादिके स्वरूप देखता हुश्रा रात्रिको भी उनके सेवनका सर्वथा परित्यागकर पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाता है, श्रौर इस प्रकार उपभोगपरिमाण नामक शिक्ताबतको एक कदम श्रौर भी ऊपर बढ़ाता है।

उपर्युक्त विवेचनके अनुसार पाँचवी, हारी श्रोर सातवी प्रतिमामें श्रावकने भोग श्रोर उपभोगके प्रधान साधन सचित्त भोजन श्रोर स्त्रीका सर्वथा परित्याग कर दिया है। पर श्रभी वह भोग श्रोर उपभोगकी श्रन्य वस्तुएँ महल-मकान, बाग-बगीचे श्रोर सवागी श्रादिका उपभोग करता ही है। इनसे भी विरक्त होनेके लिए वह विचारता है कि मेरे पास इतना धन वैभव है, श्रोर मैंने स्त्री तकका परित्याग कर दिया है। श्रव 'स्त्रीनिरीहे कुतः धनस्पृहा' की नोतिके श्रनुसार मुफे नवीन धनके उपार्जनकी क्या श्रावश्यकता है ? वस, इस भावनाकी प्रबलताके कारण वह श्रास, मिष, कृषि, वाणिज्य श्रादि सर्व प्रकारके श्रारम्भोंका परित्याग कर श्रारम्भत्याग नामक श्राठवी प्रतिमाका धारी वन जाता है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि इस प्रतिमामें व्यापारादि श्रारम्भोंके स्वयं न करनेका ही त्याग होता है, श्रतः पुत्र, मृत्य श्रादि जो पूर्वसे व्यापारादि कार्य करते चले श्रारहे हैं, उनके द्वारा वह यतः करानेका त्यागी नहीं है, श्रतः कराता रहता है। इस वातकी पुष्टि प्रथम तो स्वेक श्रागमोंमें वर्णित नवी प्रतिमाक 'पेस पिन्नाए' नामसे होती है, जिसका श्रर्थ है कि वह नवीं प्रतिमामें श्राकर प्रेष्य श्रर्थात मृत्यादि वर्गसे भी श्रारम्भ न करानेकी प्रतिशा कर लेता है। दूसरे, दशवीं प्रतिमाका नाम श्रनुमिति स्याग है। इस प्रतिमाका धारी श्रारम्भादिके विषयमें श्रनुमोदनाका भी परित्याग कर देता है। यह श्रनुमित पद श्रन्त दीपक है, जिसका यह श्रर्थ होता है कि दशवीं प्रतिमाक पूर्व वह नवीं प्रतिमामें श्रारम्भादिका कारितसे

स्यागी हुन्ना है, स्त्रीर उसके पूर्व त्राठवीं प्रतिमामें कृतंसे त्यागी हुन्ना है। यह बात विना कहे ही स्वतः सिद्ध है।

उक्क विवेचनते यह निष्कर्प निकटा कि श्रावक भोग-उपभोगके साधक ग्रारम्भका कृतसे त्यागकर श्राटवीं प्रतिमाधारी, कारितसे भी त्याग करनेपर नवीं प्रतिमाका धारी श्रीर श्रनुमितमे भी त्याग करनेपर दशवीं प्रतिमाका धारी वन जाता है। पर स्वामिकार्तिकेय श्रष्टम प्रतिमाधारीके लिए कृत, कारित श्रीर श्रनुमोदनासे श्रारम्भका त्याग ग्रावश्यक वतलाते हैं। यहाँ इतनी बात विशेष ज्ञातव्य है कि ज्यों-ज्यों श्रावक ऊपर चढ़ता जाता है, त्यों-त्यों श्रपने वाह्य परिग्रहोंको भी घटाता जाता है। श्राटवीं प्रतिमामं जब उसने नवीन धन उपार्जनका त्याग कर दिया तो उससे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते ही संचित धन, धान्यादि बाह्य दशों प्रकारके परिग्रहसे भी ममत्व छोड़कर उनका परित्याग करता है, केवल वस्नादि श्रत्यन्त श्रावश्यक पदार्थोंको रखता है। श्रीर इस प्रकार वह परिग्रह-त्याग नामक नवीं प्रतिमाका धारी बन जाता है। यह सन्तोपकी परम मृति, निर्ममत्वमें रत श्रीर परिग्रहसे विरत हो जाता है।

दशवीं अनुमितित्याग प्रतिमा है। इसमें आकर आवक व्यापारादि आरम्भके विषयमें, धन-धान्यादि परिग्रहके विषयमें और इहलोक मम्बन्धी विवाह आदि किसी भी लौकिक कार्यमें अनुमित नहीं देता है। वह धरमें रहते हुए भी घरके इष्ट-अनिष्ट कार्योंमें राग-द्वेप नहीं करता है, और जलमें कमलके समान मर्व गृह कार्योंसे आलित रहना है। एक वस्त्र मात्रके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु अपने पाम नहीं रखता। अतिथिया मेहमानके समान उदासीन रूपमें घरता है। घर वालोंके द्वारा भोजनके लिए बुलानेपर भोजन करने चला जाता है। इस प्रतिमाका धारी भोग सामग्रीम ने केवल भोजनको, भले ही वह उसके निमित्त बनाया गया हो, स्वयं अनुमोदना न करके ग्रहण करता है और परिमित वस्त्रके धारण करने तथा उदासीन रूपसे एक कमरेमें रहनेके अतिरिक्त और सर्व उपभोग सामग्रीका भी परिस्थागी हो जाता है। इस प्रकार वह घरमें रहते हुए भी भोगविरित और उपभोगविरितिकी चरम सीमापर पहुँच जाता है। यहाँ इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि दशवीं प्रतिमाका धारी उदिष्ट अर्थात् अपने निमित्त बने हुए भोजन और वस्त्रके अतिरिक्त समस्त भोग और उपभोग सामग्रीका मर्वथा परिस्थागी हो जाता है।

जब श्रावकको घरमें रहना भी निर्विकल्पता श्रीर निराकुलताका बाधक प्रतीत होता है, तब वह पूर्ण निर्विकल्प निजानन्दकी प्राप्तिके लिए घरका भी परित्याग कर वनमें जाता है श्रीर निर्धन्य गुरुश्रोंके पास वर्तोंको ग्रहण कर भिन्नावृत्तिसे श्राहार करता हुश्रा तथा रात-दिन स्वाध्याय श्रीर तपस्या करता हुश्रा जीवन यापन करने लगता है । वह इस श्रवस्थामें श्रपने निभित्त बने हुए श्राहार श्रीर वस्त्र श्रादिको भी ग्रहण नहीं करता है । श्रतः उद्दिष्ट भोगविर्गत श्रीर उद्दिष्ट उपभोगविरतिकी चरम सीमापर पहुँच जानेके कारण उद्दिष्ट-स्थाग नामक ग्यारहवीं प्रतिमाका धारक कहलाने लगता है।

इस प्रकार तीसरीसे लेकर ग्यारहवीं प्रतिमा तक सर्व प्रतिमात्रोंका त्राधार चार शिचानत हैं, यह बात श्रसंदिग्ध रूपसे शास्त्राधार पर प्रमाणित हो जाती है।

यदि तत्त्वार्थसूत्र-सम्मत शिचावतींको भी प्रतिमाद्योंका त्राधार माना जावे, तो भी कोई त्रापित्त नहीं है। पाँचवी प्रतिमासे लेकर उपर्युक्त प्रकारसे भोग त्रीर उपभोगका क्रमशः परित्याग करते हुए जब श्रावक नवीं प्रतिमामें पहुँचता है, तब वह त्र्यतिथि संविभागके उत्कृष्टरूप सकलद्त्तिको करता है, जिसका विशद विवेचन पं० त्राशाधरजीने इस प्रकार किया है:—

स प्रन्थविरतो यः प्राम्बतवातस्फुरद्धतिः । नैते मे नाहमेतेषामित्युष्मति परिप्रहान् ॥२३॥

१ उद्दिष्टविरतः-स्वनिमित्तनिर्मिताहारग्रहणरहितः, स्वोद्दिष्टपिंडोपधिशयनबसनादेविंरत उद्दिष्ट-विनिवृत्तः ।—स्वामिकात्तिकेयानुग्रेचा गा० ३०६ टीका ।

श्रधाहृय सुतं योग्यं गोत्रजं वा तथाविधम् ।

ब्रूयादिदं प्रशान् सान्नाज्जातिज्येष्ठसधर्मणाम् ॥२४॥

ताताद्ययावदस्माभिः पालितोऽयं गृहाश्रमः ।

विरज्यैनं जिहासूनां स्वमद्यार्हसि नः पदम् ॥२४॥

पुत्रः पुप्षोः स्वात्मानं सुविधेरिव केशवः ।

य उपस्कुरुते वन्तुरन्यः शत्रुः सुतन्ब्बलात् ॥२६॥

तदिदं मे धनं धर्म्य पोष्यमप्यात्मसात्कुरु ।

सैपा सकलदत्तिर्हि परं पथ्या शिवार्थिनाम् ॥ २७ ॥

विदीर्णमोहशार्दृलपुनरुत्थानशिक्कनाम् ।

त्यागक्रमोऽयं गृहिणां शक्त्याऽऽरम्भो हि सिद्धिकृत् ॥२६॥

एवं ब्युत्सुज्य सर्वस्वं मोहाभिभवहानये ।

किश्चित्कालं गृहे तिष्ठेदौदास्यं भावयन् सुधीः ॥ २९ ॥—सागारधर्मामृत श्र० ७

त्रर्थात् —जब क्रमशः ऊपर चढ़ते हुए श्रावकके हृदयमे यह भावना प्रवाहित होने लगे कि ये स्त्री, पुत्र, कुरुभी जन वा धनादिक न मेरे है त्रौर न मैं इनका हूँ। हम सब तो नदी-नाव संयोगमे इस भवमें एक- तित हो गये हैं त्रौर इसे छोड़ते ही सब ऋपने-ऋपने मार्ग पर चल देंगे, तब वह परिग्रहको छोड़ता है त्रौर उस समय जाति विरादरिके मुलिया जनोंके सामने ऋपने ज्येष्ठ पुत्र या उसके ऋभावमं गोत्रके किसी इत्तराधिकारी व्यक्तिको बुलाकर कहता है कि हे तात, हे वत्म, ऋाज तक मैंने इस एहस्थाश्रमका भन्नीमाँति पालन किया। ऋब में इस संसार, देह ऋौर भोगोंसे उदास होकर इसे छोड़ना चाहता हूँ, ऋतएव तुम हमारे इस पदके धारण करनेके योग्य हो। पुत्रका पुत्रपना यही है कि जो ऋपने ऋतमहित करनेके इच्छुक पिताके कल्याण-मार्गमे सहायक हो, जैसे कि केशव ऋपने पिता सुविधिके हुए। (इसकी कथा ऋतिपुणण से जानना चाहिए।) जो पुत्र पिताके कल्याण-मार्गमें सहायक नहीं बनता, वह पुत्र नहीं, रात्रु है। ऋतएव तुम मेरे इस सब धनको, पोष्यवर्गको छौर धम्यकार्याको संभालो। यह सकलदत्ति है जो कि शिवार्थी जनोंके लिए परम पथ्य मानी गई है। जिन्होंने मोहरूप शार्दूलको विदीर्ण कर दिया है, उसके पुनरुत्थानमे शंकित एहस्थोंको त्यागका यही कम बताया गया है, क्योंकि शक्त्यनुमार त्याग ही सिद्धिकारक होता है। इस प्रकार सर्वस्वका त्याग करके मोहको दूर करनेके लिए उदासीनताकी भावना करता हु ऋा वह श्रावक कुछ काल तक घरमे रहे।

उक्त प्रकारसे जब श्रावकने नवीं प्रतिमामें श्राकर 'स्व' कहे जानेवाले श्रपने सर्वस्वका त्याग कर दिया, तब वह बहेसे बहा टानी या श्रातिथिसिविभागी मिद्ध हुश्रा । क्योंकि मभी टानोंमें मकलदित ही श्रेष्ठ मानी गई है । सकलदित कर चुकनेपर वह श्रावक स्वयं श्रातिथि बननेके लिए श्राग्रेमर होता है श्रोर एक कदम श्रागे बढ़-कर गृहस्थाश्रमके कार्योमें भी श्रानुमित देनेका परित्याग कर देता है । तत्पश्चात् एक सीढ़ी श्रोर श्रागे बढ़कर स्वयं श्रातिथि बन जाता है श्रोर घर-द्वारको छोड़कर मुनिबनमें रहकर मुनि बननेकी ही शोधमें रहने लगता है । इस प्रकार टमवीं श्रोर ग्यारहवीं प्रतिमाका श्राधार विधि-निपेधके रूपमें श्रातिथि-सविभाग वत सिद्ध होता है ।

## १७-प्रतिमात्रोंका वर्गीकरण

श्रावक किस प्रकार श्रापने व्रतोंका उत्तरोत्तर विकास करता है, यह बात 'प्रतिमाश्रोंका श्राधार' शीर्षक-में वतलाई जा चुकी है। श्राचार्योंने इन ग्यारह प्रतिमा-धारियोंको तीन भागोंमें विभक्त किया है:—ग्रहस्थ, वर्णी या ब्रह्मचारी' श्रौर भिक्षुक। श्रादिके छुह प्रतिमाधारियोंको ग्रहस्थ, सातवीं, श्राठवीं श्रौर नवीं प्रतिमा-

१-वर्णिनस्त्रयो मध्याः ।--सागारध० ग्र० ३ इलो० ३,

धारीको वर्णी स्त्रीर स्त्रन्तिम दो प्रतिमाधारियोंकी भिश्चक संज्ञा दी गई है<sup>१</sup>। कुछ स्त्राचार्योंने इनके क्रमशः जघन्य, मध्यम स्त्रीर उत्तम श्रावक ऐसे नाम भी दिये हैं, जो कि उक्त स्तर्थके ही पोपक हैं<sup>९</sup>।

यद्यपि स्वामिकार्त्तिकेयने इन तीनोंमेंसे किसी भी नामको नहीं कहा है, तथापि ग्यारहवीं प्रतिमाके स्वरूपमें उन्होंने जो 'भिक्खायरणेख' पद दिया है, उनसे 'भिन्नुक' इस नामका समर्थन त्रावश्य होता है। ब्राचार्य समन्तभद्रने भी उक्त नामोंका कोई उल्लेख नहीं किया है, तथापि ग्यारहवीं प्रतिमाके स्वरूपमें जो 'मैक्ष्याशनः, ग्रौर 'उत्कृष्टः' ये दो पद दिये हैं, ' उनसे 'मिक्षक' ग्रौर 'उत्तम' नामींकी पुष्टि ग्रवश्य होती है, बल्कि 'उत्तम ग्रौर उत्कृष्ठ पद तो एकार्थक ही हैं। ग्राटिकं छह प्रतिमाधारी श्रावक यतः स्त्री-सुख भोगते हुए घरमें रहते हैं, ग्रात: उन्हें 'गृहस्थ' संज्ञा स्वत: प्राप्त है। यद्यपि समन्तभद्रके मतसे श्रावक दसवी प्रतिमा तक अपने घरमे ही रहता है, पर यहाँ 'गृहिणी गृहमाहुर्न कुड्यकटमंहतिम्' की नीतिके अनुसार स्त्रीको ही गृह संज्ञा प्राप्त है ज्यौर उसके साथ रहते हुए ही वह गृहस्थ मंज्ञाका पात्र है। यतः प्रतिमाधारियोंमं प्रारिम्भक छह प्रतिमाधारक स्त्री-मोगी होनेके कारण ग्रहस्य हैं, ग्रातः सबसे छोटे भी हुए, इसलिए उन्हें जवन्य श्रावक कहा गया है। पारिशेप-न्यायसे मध्यवर्त्ती प्रतिमाधारी मध्यम आवक सिद्ध होते हैं। पर दसवीं प्रतिमाधारीका मध्यम न मानकर उत्तम श्रावक माना गया है, इसका कारण यह है कि वह घरमें रहते हुए भी नहीं रहने जैसा है, क्योंकि वह ग्रहस्थीके किसी भी कार्यमें ऋतुमति तक भी नहीं देता है। पर दसवी प्रतिमाधारीको निज्ञावृत्तिसे भोजन न करते हुए भी 'भिक्षक' कैसे माना जाय, यह एक प्रश्न विचारणीय ब्रावश्य रह जाता है । संभव है, भिक्षुकके समीप होनेसे उसे भी भिक्षुक कहा हो, जैसे चरम भवके समीपवर्त्ता ऋनुत्तर-विमानवासी देवोंको 'द्विचरम' वह दिया जाता है। सातवींसं लेकर स्त्रागेक सभी प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी है, जब उनमंसे ब्रान्तिम दो को मिक्षक संज्ञा दे दी गई, तब मध्यवर्ती तीन (सातवी, ब्राटवी ब्रौर नवमी) प्रतिमाधारियोंकी ब्रह्मचारी संज्ञा भी ऋन्यथा सिद्ध है। पर ब्रह्मचारीको वर्णी क्यों कहा जाने लगा, यह एक प्रश्न यहाँ श्राकर उपस्थित होता है। जहाँ तक मैं समभता हूं, सोमदेव श्रीर जिनसेनने तथा इनके प्रवेवर्त्ता किमी भी ग्राचार्यने 'वर्णी' नामका विधान जैन परम्परामं नहीं किया है। परन्तु उक्त तीन प्रतिमा धारियोंको पं॰ त्र्याशाधरजीने ही सर्वप्रथम 'विश्विनस्त्रयो मध्याः' कहकर वर्शी पटसे निर्देश किया है और उक्त श्लोककी स्वोपज टीकामें 'वर्णिनो ब्रह्मचारिणः' लिखा है, जिससे यही अर्थ निकलता है कि वर्णीपट ब्रह्मचारीका वाचक है, पर 'वर्णी' पदका क्या ऋर्थ है, इस बातपर उन्होंने कुछ प्रकाश नहीं डाला है। सोमदेवने ब्रह्मक कार्मावनिग्रह, दया त्र्यौर ज्ञान ऐसे तीन त्रार्थ किये हैं, मेरे ख्यालसे स्त्रीसेवनत्यागकी त्रापेदा सातवीं प्रतिमा धारीको, दयाई होकर पापारम छोड़नेकी ऋपेता ऋाठवीं प्रतिमाधारीको और निरन्तर स्वाध्यायमें प्रवृत्त होनेकी त्र्यपेता नवी प्रतिमाधारोको ब्रह्म चारी कहा गया होगा ।

- १ पढत्र गृहिणो ज्ञेयास्त्रयः स्युर्मद्वाचारिणः। भिक्षुकौ द्वौ तु निर्दिष्टौ ततः स्यात्सर्वतो यतिः।।—यश० त्रा० ९,
- २ श्राद्यास्तु पड् जधन्याः स्युर्मध्यमास्तदनु त्रयः । शेपौ द्वाबुक्तमाबुक्तौ जैनेषु जिनशासने ॥—सागारध० श्र० ३, इलो० ३ टिप्पणी
- ३ जो गावकोडिविसुद्धं 'भिवस्यायरगांगा' भुं जदे भोडजं । जायगरहियं जोगां उद्दिद्वाहारविरश्चो सो ॥ ३९७ ॥ —स्वामिकात्ति०
- भृहतो मुनिवनिमत्वा गुरूपकण्ठे व्रतानि परिगृद्ध ।
   भेक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्चेलखण्डधरः ॥१४७॥—रत्नक०
- ५ ज्ञानं ब्रह्म द्या ब्रह्म ब्रह्म कामिविनिम्रहः।
  सम्यगत्र वसन्नारमा ब्रह्मचारी भवेन्नरः॥—यश० स्रा० ८

## १८-चुल्लक और ऐलक

ऊपर प्रतिमात्रोंके वर्गीकरण्में बताया गया है कि स्वामी कार्त्तिकेय ग्रौर समन्तभद्रने यद्यपि सीधे रूपमें ग्यारहवीं प्रतिमाधारीका 'भिक्षुक' नाम नहीं दिया है, तथापि उनके उक्त पदोंसे इस नामकी पुष्टि ग्रवश्य होती है। परन्तु ग्यारहवीं प्रतिमाधारीके दो भेद कबसे हुए ग्रोर उन्हें 'क्षुल्लक' ग्रीर 'ऐलक' कबसे कहा जाने लगा, इन प्रश्नांका ऐतिहासिक उत्तर ग्रान्वेषणीय है, ग्रातण्व यहाँ उनपर विचार किया जाता है:—

(१) ब्राचार्य कुन्दकुन्दने सूत्रपाहुडमें एक गाथा दी है :--

दुइयं च बुत्तिलेंगं उक्किट्टं श्रवर सावयाणं च । भिक्खं भमेइ *पत्तों* समिदीभासेण मोर्ग्णण ॥२१॥

त्रप्रयात् भुनिके पश्चात् दूसरा उत्कृष्टलिंग गृहत्यागी उत्कृष्ट श्रावकका है। वह पात्र लेकर ईर्यासमिति पूर्वक मौनके साथ भिक्षाके लिए परिभ्रमण करता है।

इस गाथामें ग्यारहवीं प्रतिमाधारीको 'उत्कृष्ट श्रावक' ही कहा गया है, ग्रान्य किसी नामकी उससे उपलब्धि नहीं होती। हाँ, 'भिक्खं भमेइ पत्तो' पढसे उसके 'भिक्षक' नामकी ध्वनि ग्रावश्य निकलती है।

- (२) स्वामी कार्त्तिकेय त्रौर समन्तभद्रने भी स्यारहवीं प्रतिमाधारीके दो भेद नहीं किये हैं, न उनके लिए किसी नामकी ही स्पष्ट संज्ञा दो है। हाँ, उनके पदांस भिक्षुक नामकी पुष्टि त्र्यवश्य होती है। इनके मतातुसार भी उसे ग्रहका त्याग करना त्रावश्यक है।
- (३) ब्राचार्य जिनमेनने ब्रापने ब्रापि पुरागमें यद्यपि कहीं भी स्थारह प्रतिमात्रोंका कोई वर्णन नहीं किया है, परन्तु उन्होंने ३८ वं पर्वमें गर्भान्वय कियाब्रोंमं मुनि बननेके पूर्व 'दीन्नाद्य' नामकी कियाका जो वर्णन किया है, वह ब्रावश्य स्थारहर्थी प्रतिमाके वर्णनमें मिलता जनता है। वे लिखते हैं:—

त्यक्तागारस्य सद्दष्टेः प्रशान्तस्य गृहीशिनः । प्राग्दीक्षोपियकात्कालादेकशाटकधारिगः ॥१५८।। यत्पुरश्चरणं दीक्षाग्रहणं प्रतिधार्यते । दीक्षाचं नाम तज्ज्ञेयं क्रियाजातं द्विजन्मनः ॥१५९॥

श्चर्यात् — जिनटीचा धारण करनेके कालसे पूर्व जिस सम्यग्दृष्टि, प्रशान्तिचत्त, गृहत्यागं , द्विजनमा श्चोर एक धोती मात्रके धारण करनेवाले गृहीशिके मुनिके पुरश्चरण रूप जो दीचा प्रहण की जाती है, उस किया- समूहके करनेको दीचाद्य किया जानना चाहिए। इसी कियाका स्पृष्टीकरण श्चा० जिनमेनने ३६वें पर्वमं भी किया है:—

त्यक्तागारस्य तस्यातस्तपोवनमुपेयुपः । एकशाटकधारित्वं प्राग्वद्दीक्षाद्यभिष्यते ॥७७॥ इसमें 'तपोवनमुपेयुपः' यह एक पद श्रौर ऋधिक दिया है ।

इम 'दीन्नाद्यिकया'से दो बातोंपर प्रकाश पद्धता है, एक तो इस बातपर कि उसे इस किया करनेके लिए घरका त्याग त्रावश्यक है, त्रीर दूमरी इस बातपर कि उसे एक ही बस्न धारण करना चाहिए। त्राचार्य समन्तभद्रके 'गृहतो मुनिवनिमत्वा' पदके त्रार्थकी पृष्टि 'त्यक्तागाग्स्य' त्रीर 'तपोवनमुपेयुप' पदसे त्रीर 'चेल-खएडघरः' पदके त्रार्थकी पुष्टि 'एकशाटकधारिणः' पदसे होती है, त्रातः इस दीन्नाद्यिकयाको ग्यारहवीं प्रतिमाके वर्णनसे मिलता-जुलता कहा गया है।

त्रा॰ जिनसेनने इम दीचाचिकियाका विधान दीन्नान्वय कियात्रों में भी किया है श्रीर वहाँ बतलाया है कि जो मनुष्य श्रदीन्नाई श्रर्थात् मुनिदीन्नाके श्रयोग्य कुलमें उत्पन्न हुए हैं, विचा श्रीर शिल्पसे श्राजीविका करते हैं, उनके उपनीति श्रादि संस्कार नहीं किये जाते। वे श्रपने पदके योग्य वर्तोको श्रीर उचित लिंगको धारण करते हैं तथा संन्याससे मरण होने तक एक धोती-मात्रके धारी होते हैं। वह वर्णन इस प्रकार हैं:—

श्रदीचाहे कुले जाता विद्याशिख्पोपजीविनः। एतेषामुपनीत्यादिसंस्कारो नाभिसम्मतः॥१७०॥ तेषां स्यादुचितं लिगं स्वयोग्यव्रतधारिणाम् । एकशाटकधारिश्वं संन्यासमरणावधि ॥१७१॥—श्रादिपु० पर्वे ४०.

श्रा० जिनसेनने दीन्नाई कुलीन श्रावककी 'दीन्नाय किया'से श्रदीन्नाई, श्रकुलीन श्रावककी दीचाय कियामें क्या भेद रखा है, यह यहाँ जानना श्रावश्यक है। ये दोनोंको एक वस्त्रका धारण करना समानरूपसे प्रतिपादन करते हैं, इतनी समानता होते हुए भी वे उसके लिए उपनीति संस्कार श्रर्थात् यज्ञोपवीतके धारण श्रादिका निपेध करते हैं, श्रीर साथ ही स्व-योग्य वर्तोंके धारणका विधान करते हैं। यहाँ परसे ही दीन्नाय-क्रियाके धारकोंके दो भेदोंका सूत्रपात प्रारंभ होता हुश्रा प्रतीत होता है, श्रीर संभवतः ये दो भेद ही श्राग जाकर ग्यारहवीं प्रतिमाके दो भेदोंके श्राधार बन गये हैं। 'स्वयोग्य-व्रतधारण'से श्रा० जिनसेनका क्या श्रमिप्राय रहा है, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। पर इसका स्पष्टीकरण प्रायश्चित्तन्त्र्विकाके उस वर्णनसे बहुत कुछ हो जाता है, जहाँपर कि प्रायश्चित्तन्त्र्लिकाकारने कार-शृद्धोंके दो भेद करके उन्हें व्रत-दान श्रादिका विधान किया है। प्रायश्चित्तन्त्र्लिकाकार लिखते हैं:—

कारिणो द्विविधाः सिद्धा भोज्याभोज्यप्रभेदतः। भोज्येष्वेव प्रदातस्यं सर्वदा श्लुल्लकवतम्॥१५४॥

ऋर्थात्—कार शूद्र भोज्य श्रीर स्त्रभोज्यके भेदमे दो प्रकारके प्रसिद्ध हैं, उनमेंसे भोज्य शूद्रोंको ही सदा क्षुल्लक बत देना चाहिए।

इस प्रन्थके संस्कृत टीकाकार भोज्य पदकी ब्याख्या करते हुए कहते हैं :—

भोज्याः—यदण्नपानं ब्राह्मणचित्रयविद्क्षुद्राः भुंजन्ते । श्रभोज्याः—तद्विपरीतलचणाः । भोज्ये-ब्वेव प्रदातव्या क्षुरुळकदीचा, नापरेषु ।

ऋर्थात्—जिनके हाथका ऋज पान ब्राह्मण, च्रिय, वैश्य ऋौर शूद्ध खाते हैं, उन्हें भोज्य कारू कहते हैं। इनमे विपरीत ऋभोज्यकार जानना चाहिए। क्षुल्लक ब्रतकी दीचा भोज्य कार्रक्रों में ही देना चाहिए, ऋभोज्य कार्रक्सों में नहीं।

इससे त्रागे ज्ञल्जकके वर्तोंका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है:---

क्षुल्लकेष्वेककं वस्त्रं नान्यन्न स्थितिभोजनम् । स्रातापनादियोगोऽपि तेषां शक्षन्निषिध्यते ॥ १५५ ॥ सौरं कुर्याच लोचं वा पाणो भुंक्तेऽथ भाजने । कौपोनमात्रतंत्रोऽसौ क्षुल्लकः परिकीक्तितः ॥ १५६ ॥

ग्रर्थात्—क्षुल्लकों में एक ही वस्त्रका विधान किया गया है, वे दूसरा वस्त्र नहीं रख सकते । वे सुनियों के समान खड़े-खड़े भोजन नहीं कर सकते । उनके लिए ग्रातापन योग, वृत्तमूल योग ग्रादि योगों का भी शाश्वत निपेध किया गया है । वे उस्तरे ग्रादिसे चौरकर्म शिरोमंडन भी करा सकते हैं ग्रीर चाहें, तो केशोंका लोंच भी कर सकते हैं । वे पाणिपात्रमें भी भोजन कर सकते हैं ग्रीर चाहें तो कांसेके पात्र ग्रादिमें भी भोजन कर सकते हैं । ऐसा व्यक्ति जो कि कौपीनमात्र रखनेका ग्राधिकारी है, जुल्लक कहा गया है । टीकाकारोंने कौपीनमात्रतंत्रका ग्रार्थ—कर्पटखंडमंडितकटीतटः ग्रार्थात् खंड वस्त्रसे जिसका कटीतट मंडित हो, किया है, ग्रीर जुल्लक का ग्रार्थ—उत्कृष्ट ग्रागुब्रतधारी किया है ।

श्रादिपुराणकारके द्वारा श्रदीचाई पुरुषके लिए किये गये व्रतिविधानकी तुलना जब हम प्रायिश्वत-चूलिकाके उपर्युक्त वर्णनके साथ करते हैं, तब श्रमंदिग्ध रूपसे इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि जिनसेनने जिन श्रदीचाई पुरुपोंको संन्यासमरणाविध तक एक वस्त्र श्रीर उचित व्रत-चिह्न श्रादि धारण करनेका विधान किया है, उन्हें ही प्रायिश्वत्तचुलिकाकारने 'जुल्लक' नामसे उल्लेख किया है।

### न्नुल्लक शब्दका अर्थ

ग्रमरकोपमं ज़ुल्लक शब्दकौ ग्रर्थ इस प्रकार दिया है:— विवर्णः पामरो नीचः प्राकृतश्च पृथक्जनः । निहीनोऽपसदो जाल्मः क्षुल्लकक्ष्वेतरश्च सः ॥१६॥

( दश नीचस्य नामानि ) स्त्रमर० द्वि० कां० शृद्भवर्ग ।

श्चर्थात् — विवर्ण, पामर, नीच, प्राकृत जन, पृथक जन, निहीन, श्चपसद, जाल्म, क्षुल्लक श्लीर इतर ये दश नीचके नाम हैं।

उक्त श्लोक सूद्रधर्गमं दिया हुन्ना है। त्रमरकोषके तृतीय कांडके नानार्थ वर्गमं भी 'स्वल्पेऽपि त्तुल्लकस्त्रियु, पद त्राया है, वहाँपर इसकी टीका इस प्रकार की है:—

'स्वल्पे, श्रपि शब्दान्नीच-कनिष्ठ-दरिद्रेष्वपिक्षुल्लकः'

त्र्यर्थात् — स्वल्प, नीच, किनष्ट ग्रीर दिरद्रके ग्रार्थीमें क्षुल्लक शब्दका प्रयोग होता है।

'रमसकोषमं भी 'क्षुल्लकस्त्रिषु नीचेऽल्पे' दिया है। इन सबसे यही सिद्ध होता है कि चुल्लक सब्दका ग्रर्थ नीच या हीन है।

प्रायश्चित्तचूलिकाके उपर्युक्त कथनसे भी इस बातकी पुष्टि होती है कि स्ट्रिकुलोत्पन्न पुरुपोंको क्षुब्लक दीचा दी जाती थी। तत्त्वार्थराजवार्त्तिक वगेरहमं भी महाहिमवानके साथ हिमवान पर्वतके लिए शुक्लक या क्षुद्र शब्दका उपयोग किया गया है, जिससे भी यही द्यर्थ निकलता है कि हीन या शुद्रके लिए चुक्लक शब्दका प्रयोग किया जाता था। श्रावकाचारोंके द्राध्यमने पता चलता है कि द्या॰ जिनसेनके पूर्व तक स्ट्रहोंको दीचा देने या न देनेका कोई प्रश्न सामने नहीं था। जिनसेनके सामने जब यह प्रश्न द्याया, तो उन्होंने द्यदीचाई द्यौर दीक्षाई कु शेलक्नोंका विभाग किया द्यौर उनके पीछ होनेवाले सभी द्याचायोंन उनका द्यनसरण किया। प्रायश्चित्तच्चूलिकाकारने नीचकुलोत्पन होनेके कारण ही संभवतः द्यातापनादि योगका श्वत्लकके लिए निषेध किया था, पर परवर्त्ती ग्रन्थकारोने इस रहस्यको न समक्रनेक कारण सभी रयारहवी प्रतिमा धारकोंके लिए द्यातापनादि योगका निषेध कर डाला। इतना ही नहीं, ख्रादि पदके द्यर्थको और भी बढ़ाया द्यौर दिन प्रतिमा, वीरचर्या, सिद्धान्त ग्रन्थ द्यौर प्राचिश्चत्तसास्त्रके द्राध्ययन तकका उनके लिए निषेध कर डाला। किसी-किसी विद्वान्ते तो सिद्धान्त ग्रन्थ द्यादिके सुननेका भी द्यगधिकारी घोषित कर दिया। यह स्पष्टतः वैदिक संस्कृतिका प्रभाव है, जहाँपर कि सुद्धोंको वेदाध्ययनका सर्वथा निषेध किया गया है, ख्रीर उसके सुननेपर कानोंमें गर्म शीशा डालनेका विधान किया गया है।

त्तुल्लकोंको जो पात्र रखने श्रोर श्रनेक घरांसे भिक्षा लाकर खानेका वियान किया गया है, वह भी संभवतः उनके सूद होनेके कारण ही किया गया प्रतीत होता है। सागारधर्मामृतमें ग्यारहवीं प्रतिमाधारी दितीयोत्कृष्ट श्राव के लिए जो 'श्रार्य' मंज्ञा दी गई है', वह भी जुल्लकोंके जाति, कुल श्रादिकी श्रपेच हीनचका द्योतन करती है।

- १ दिनपडिम-र्वारचरिया-तियालजोगेसु णिथ्य ग्रहियारो ।
   सिद्धन्त-रहस्साण वि ग्रज्ञस्यणं देसविरदाणं ।।३१२॥—वसु० उपा० श्रावको चीरचर्याह-प्रतिमातापनादिषु ।
   स्यान्नाधिकारी सिद्धान्तरहस्याध्ययनेऽपि च ॥५०॥—सागार० ग्र० ७
- २ नास्ति त्रिकालयोगोऽस्य प्रतिमा चार्कसम्मुखा । रहस्यग्रन्थ-सिद्धान्तश्रवणे नाधिकारिता ॥२४९॥—संस्कृत भावसंग्रह
- ३ तद्वद् द्वितीयः किन्स्वार्थसंज्ञो लुंचस्यसौ कचान् । कौषीनमात्रयुग्धत्ते यतिवस्प्रतिलेखनम् ॥४८॥—सागार० ग्र० ७

उक्त स्वरूपवाले धुल्लकोंको किस आवक प्रतिमामें स्थान दिया जाय, यह प्रश्न सर्वप्रथम ग्रा॰ वसुनिन्दिके मामने ग्राया प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम ग्यारहवीं प्रतिमाके दो मेद किये हैं। इनके पूर्ववर्त्ता किसी भी ग्राचार्यने इस प्रतिमाके दो भेट नहीं किये हैं, प्रत्युत बहुत स्पष्ट शब्दोंमें उसकी एक-रूपताका ही वर्णन किया है। ग्रा॰ वसुनिन्टिने इस प्रतिमाधागिके दो भेट करके प्रथमको एक वस्त्रधाग्क ग्रीर द्वितीयको कौपीनधारक बताया है (देखो गा॰ नं॰ ३०१)। वसुनिन्दिने प्रथमोत्कृष्ट आवकका जो स्वरूप दिया है, वह जुल्लकके वर्णनसे मिलता-जुल्ता है ग्रोर उसके परवर्त्ता विद्वानोंने प्रथमोत्कृष्टकी स्पष्टतः जुल्लक संज्ञा दी है, ग्राः यही ग्रानुमान होता है, कि उक्त प्रश्नकों सर्वप्रथम वसुनिन्दिने ही सुलभानेका प्रयत्न किया है। इस प्रथमोत्कृष्टको जुल्लक राब्दसे सर्वप्रथम लाटी मंहिताकार पं॰ राजमल्लजीने ही उल्लेख किया है, हालांकि स्वतंत्र रूपसे धुल्लक राब्दका प्रयोग ग्रीर धुल्लक व्यवका विधान प्रायश्चित्तचृिकामें किया गया है, जो कि ग्यारहवीं शताब्दीके पूर्वकी रचना है। केवल धुल्लक शब्दका उपयोग पद्मपुराण ग्रादि कथा-प्रत्योम ग्राविक्रपने स्थलों पर दिएरगोचर होता है ग्रोर उन धुल्लकोंका वैसा ही रूप वहाँ पर मिलता है, जैमा कि प्रायश्चित्तच्निकाकारने वर्णन किया है।

#### ऐलक शब्दका अर्थ

ग्यारह्वी प्रतिमाके टो मेटोका उल्लेख सर्वप्रथम ऋा० वसुनन्दिने किया, पर वे प्रथमोत्कृष्ट श्रीर द्वितीयोत्कृष्टके रूपसे ही चौटहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी तक चलते ग्हे । मोलहवीं सदीके विद्वान पं॰ राजमल्लजीन •ग्रपनी लाटीमंहितामें सर्वेप्रथम उनके लिए क्रमशः क्षल्लक ग्रीर ऐलक शब्दका प्रयोग किया है'। क्षल्लक शब्द कवमे श्रीर कैमे चला, इसका उल्लेख हम ऊपर कर श्राये हैं। यह 'ऐलक' शब्द कैमे बना श्रीर इसका क्या ऋर्थ है, यह बात यहाँ विचारणीय है। इस 'ऐलक' पटके मुल रूपकी स्त्रोर गंभीर दृष्टिपात करने पर यह भ० महावीरने भी प्राचीन प्रतीत होता है। भ० महावीरके भी पहलेगे जैन साधुत्रोंको 'ग्राचेलक' कहा जाता था। चेल नाम वस्त्रका है। जो माधु वस्त्र धारण नहीं करते थे, उन्हें ग्राचेलक कहा जाता था । भगवती त्राराधना, मूलाचार त्रादि सभी प्राचीन ग्रन्थोंमें दिगम्बर साधुत्रोंके लिए स्रचेलक गटका व्यवहार हुन्ना है। पर भ० महावीरके समयसे त्राचेलक साधुन्नोंके लिए नग्न, निर्मन्य न्त्रीर दिगम्बर राब्टोंका प्रयोग बहलतासे होने लगा । इसका कारण यह प्रतीत होता है कि महात्मा बुद्ध और उनका शिष्य-समुदाय वस्त्रधारी था. श्रतः तास्कालिक लोगोंने उनके व्यवच्छेट करनेके लिए जैन साधुश्रोंको नग्न, निर्प्रन्थ ऋादि नामींने पुकारना प्रारम्भ किया। यही कारण है कि स्वयं बौद्ध प्रन्थोंमें जैन साधु ख्रोंके लिए 'निगांठ' या णिगंठ नामका प्रयोग किया गया है, जिसका कि ऋर्थ निर्मन्य है। ऋभी तक नजू समासका सर्वथा प्रति-वेध-परक 'न + चेलकः = श्रचेलकः' श्रर्थ लिया जाता ग्हा । पर जब नग्न साधुश्रींको स्पष्ट रूपसे दिगम्बर, निर्यन्थ ग्राटि रूपसे व्यवहार किया जाने लगा, तब जो ग्रन्य समस्त बातोंमें तो पूर्ण साधुत्रतोंका पालन करते थे, परन्तु लजा, गौरव या शारीरिक लिंग-टोप ब्राटिके कारण लँगोटी मात्र धारण करते थे, ऐसे ग्यारहवी प्रतिमाधारी उल्क्रुप्ट श्रावकांके लिए नन् ममासके ईपदर्थका ग्राश्रय लेकर 'ईपत् + चेलकः = ग्रचेलकः' का व्यवहार प्रारम्भ हुन्ना प्रतीत होता है जिसका कि न्यर्थ नाममात्रका वस्त्र धारण करनेवाला होता है। ग्यारहवीं व रहवीं शताब्दीसे प्राकृतके स्थानपर ऋपभ्रंश भाषाका प्रचार प्रारम्भ हुऋा श्रीर ऋनेक शब्द सर्वमाधारणके व्यवहारमें कुछ भ्रष्ट रूपसे प्रचिलत हुए । इसी समयके मध्य 'म्राचेलक' का स्थान 'गेलक' पदने ले लिया, जो कि प्राकृत व्याकरणके नियममे भी सुमंगत बैठ जाता है। क्योंकि प्राकृत में 'क गन्च-ज त द प-य-वां प्रायो छक्' (हैम० प्रा० १, १७७) इस नियमके अनुसार 'अचे उक'के चकारका लोग हो जानेसे 'श्र ए ल क' पद अविशिष्ट रहता है । यही (ग्र + ए = ऐ) मन्धिके योगमे 'ऐलक' बन गया ।

उत्कृष्टः श्रावको द्वेधा क्षुक्लकश्चैलकस्तथा।
 एकादशबतस्थौ द्वौ स्तो द्वौ निर्जरको क्रमान् ॥५५॥—-लाटी संहिता

उक्त विवेचनसे यह बात भली भाँति सिद्ध हो जाती है कि 'ऐलक' पट भले ही अर्वाचीन हो, पर उसका मूल रूप 'अर्चेलक' शब्द बहुत प्राचीन है। लाटीसंहिताकारको या तो 'ऐलक' का मूलरूप समभमें नहीं श्राया; या उन्होंने सर्वसाधारणमें प्रचलित 'ऐलक' शब्दको ज्यों का त्यों देना ही उचित समभा। इस प्रकार ऐलक शब्दका अर्थ नाममात्रका वस्त्रवारक अर्चेलक होता है और इसकी पुष्टि आ॰ समन्तभद्रके द्वारा ग्यारहवीं प्रतिमाधारीके लिए दिये गये 'चेलग्यएडधरः' पदसे भी होती है।

#### निष्कर्प

उपर्युक्त सर्व विवेचनका निष्कर्प यह है:-

श्चासक—उस व्यक्तिको कहा जाता था, जो कि मुनिटी चाके श्रयोग्य कुलमे या श्रद्भ वर्शमें उत्पन्न होकर स्व-योग्य, शास्त्रोक्त, सर्वोच्च व्रतोंका पालन करता था, एक वस्त्रको धारण करता था, पात्र रखता था, श्रामेक घरोंसे भिन्ना लाकर श्रीर एक जगह बैठकर खाता था, वस्त्रादिका प्रतिलेखन रखता था, केंची या उस्तरेसे शिरोमुंडन कराता था। इसके लिए वीरचर्था, श्रातापनादि योग करने श्रीर सिद्धान्त ग्रन्थ तथा प्रायश्चित्तशास्त्रके पढ़नेका निपेध था।

ऐलक — मूलमे 'श्रचेलक' पद नग्न पूर्नियोंके लिए प्रयुक्त होता था। पीछे जब नग्न मुनियोंके लिए निर्मन्थ, दिगम्बर श्रादि शब्दोंका श्रयोग होने लगा, तब यह शब्द ग्यारहवीं प्रतिमा-धाग्क श्रोर नाममात्रका वस्त्र खंड धारण करनेवाले उत्कृष्ट श्रावकके लिए व्यवहृत होने लगा। इसके पूर्व ग्याग्हवीं प्रतिमाधागिका 'भिक्षुक' नामसे व्यवहार होता था। इस भिन्नुक या ऐलकके लिए लॅगोटी मात्रके श्रांतिग्क्त सर्व वस्त्रोंके श्रोर पात्रोंके रखनेका निर्पेध है। साथ ही मुनियोंके समान खड़े-खड़े भोजन कग्ने, केशलुख करने श्रीर मयूर्णि व्हिका रखनेका विधान है। इसे ही विद्वानोंने 'ईपन्मुनि' 'यित' श्रादि नामोंसे व्यवहार किया है।

समयके परिवर्त्तनके साथ श्रुद्धोंको दीन्ना देना बन्द हुन्ना, या श्रुद्धोंने जैनधर्म धारण करना बन्ट कर दिया, तेरहवीं शताब्दीसे लेकर इधर मुनिमार्ग प्रायः बन्द सा हो गया, धर्मशास्त्रके पटन-पाटनकी गुरु परम्पराका विच्छेद हो गया, तब लोगोंने ग्यारहवीं प्रतिमाके ही दो भेद मान लिये त्रीर उनमेंसे एकको शुल्लक त्रीर दूसरेको ऐलक कहा जाने लगा।

क्या ग्राजके उच्चकुलीन, ग्यारहवीं प्रतिमाधारक उत्कृष्ट श्रावकीको 'क्षुल्लक' कहा जाना योग्य है ?

# ग्रन्थ-विषय-सूची

|                                                  |                  |                      |               | गाथा नं०               |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| <b>१</b> —मंगलाचरण और श्रावकधर्म प्ररूपण कर      | नेकी प्रतिज्ञा   | •••                  | • • •         | १−३                    |
| २—देशविरतके ग्यारह प्रतिमास्थान                  | • • •            | •••                  | •••           | 8                      |
| ३—सम्यग्दर्शन कहनेकी प्रतिज्ञा                   | •••              | •••                  | •••           | Ϋ́                     |
| ४—सम्यग्दर्शनका स्वरूप                           |                  | •••                  | • • •         | Ę                      |
| ५—आप्त आगम और पदार्थोका निरूपण                   |                  | •••                  |               | ৩                      |
| ६—आप्त अठारह दोषोंसे रहित होता है                | • • •            | • • •                | • • •         | 3-2                    |
| ७—सप्त तत्त्वोंका श्रद्धान करना सम्यक्त्व है     |                  | •••                  | •••           | १०                     |
| ⊏—जीवोके भेद-प्रभेद                              | •••              | •••                  | • • •         | 88-88                  |
| ६—जीवोंके आयु, कुल-कोडि, योनि, मार्गणा           | , गुगास्थान      | आदि जाननेकी सूचन     | т             | <b>શ્</b> પ્           |
| १०—अजीव तत्त्वका वर्णन                           | •••              | • • •                | •••           | १६                     |
| <b>११</b> —पुद्गलके स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाष | णुरूप चारः       | भेदोंका स्वरूप-वर्णन | •••           | १७                     |
| १२ <i>—</i> पुद्गलके वादर, सूक्ष्म आदि छह भेदोंक | ना वर्ण <b>न</b> | • • •                | •••           | 2,८                    |
| १३—-आकाश आदि चार अरूपी द्रव्योंका वर्ण           | न                | • • •                | •••           | १ <i>६</i> –२ <b>१</b> |
| १४—द्रव्योंका परिणामीपना, मूर्त्तिकपना आवि       | दंकी अपेक्षा     | विशेष वर्णन          | •••           | २४                     |
| १५.—ज्यञ्जनपर्याय और अर्थपर्यायका स्वरूप         | •••              | •••                  | • • •         | २५                     |
| १६—चेतन और अचेतन द्रव्योंका परिणामी              | अपरिणामी         | आदिकी अपेक्षा विदल   | ोपण           | २६-३८                  |
| १७ —आस्रव तत्त्वका वर्णन                         | •••              | •••                  | •••           | ३६-४०                  |
| १८—वन्धतत्त्व                                    | • • •            | •••                  | • • •         | ४१                     |
| <b>१६</b> —संवरतत्त्व                            |                  | •••                  | •••           | ४२                     |
| २०—निर्जरातत्त्व                                 | • • •            | •••                  | •••           | ४३–४४                  |
| २१—मोक्षतत्त्व                                   | • • •            | •••                  | • • •         | ४५                     |
| २२निर्देश, स्वामित्व आदि छह अनुयोग द्वा          | रोंकी अपेक्षा    | । जीव आदि तत्त्वोंके | जाननेकी सूचना | ४६–४७                  |
| २३—सम्यग्दर्शनके आठ अंगोंके नाम                  | • • •            | • • •                | • • •         | ४८                     |
|                                                  |                  |                      |               |                        |

| २४—सम्पक्त्वके होनेपर संवैग आदि आठ गुगा            | कि तथा अन्य भी     | गुणोके होने   | का वर्णन      | ४६-५०       |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| २५ — शुद्ध सम्यक्त्व ही कर्मनिग्रहका काररा है      |                    | • • •         | •••           | પૂર         |
| २६ नि:शङ्कित आदि आठ अंगोंमें प्रसिद्ध हो           | नेवाले महापुरुषोक् | नगर, नाम      | आदिका वर्णन   | પૂર–પૂપ     |
| २७ —कौन जीव सम्यग्दुष्टि होता है ?                 |                    | ***           | •••           | પૂદ         |
| २⊏—दार्शनिक श्रावकका स्वरूप                        | •••                | •••           | •••           | પૂહ         |
| २६—पंच उदुम्वर फलोंके त्यागका उपदेश                |                    | • • •         |               | ५ट          |
| ३०—पप्त व्यसन दुर्गति गमनके कारएा है               |                    | • • •         | •••           | પ્રદ        |
| ३१—्यूत व्यसनके दोषोंका विस्तृत वर्णन              | • • •              | • • •         | • • •         | ६०–६६       |
| ३२ — मद्यव्यसनके दोषोंका ,, ,,                     | •••                | • • •         | • • •         | 30-00       |
| ३३ — मधु सेवनके ,, ,,                              | •••                | •••           | •••           | て0ーにと       |
| ३४—मांस सेवनके ,, ,, ,,                            | •••                | • • •         | •••           | <u> </u>    |
| ३५—वेश्या सेवनके ,, ,, ,,                          | •••                |               | • • •         | <u> </u>    |
| ३६ — आखंट खेलनेके ,, ,, ,,                         | •••                | • • •         | • • •         | 008-83      |
| ३७ —चोरी करनेके ,, ,, ,,                           | •••                | •••           | •••           | १०१-१११     |
| ३८—परदारा सेवनके दोषोंका ,, ,,                     | •••                | •••           | •••           | ११२-१२४     |
| ३६ — एक-एक व्यसनके सेवन करनेसे कष्ट उठा            | निवाले महानुभावे   | का वर्गन      | •••           | १२५-१३६     |
| ४०—सप्त व्यसनसेवी रुद्रदत्तका उल्लेख               | •••                | •••           | •••           | <b>१</b> ३३ |
| ४१मप्त व्यमन सेवन करनेसे प्राप्त होनेवाले          | दु.खोंका वर्णन व   | रनेकी प्रतिः  | ता            | १३४         |
| ४२—व्यसनसेवी नरकोंमें उत्पन्न होता है              | •••                | •••           | • • •         | १३५-१३७     |
| ४३नरकोंकी उष्ण-वेदनाका वर्णन                       | •••                |               | • • •         | १३⊏         |
| ४४—नरकोंकी शीत-वेदनाका वर्णन                       | • • •              | • • •         | • • •         | १३६         |
| ४५ — नरकोमें नारकियोंके द्वारा प्राप्त होनेवाले    | दु.खोंका विस्तृत   | वर्णन         | • • •         | १४०-१६६     |
| <b>४६</b> —तीसरी पृथिवी तक असुरकुमारों द्वारा पू   | •                  |               | योका परस्पर ल |             |
| ४७ —सातों पृथिवियोंके नरक-विलोंकी संख्या           | •••                | •••           | • • •         | १७१         |
| ४८—मातों पृथिवियोके नारिकयोंकी जघन्य औ             | र उत्कृष्ट आयुक    | ा वर्णन       | •••           | १७२-१७६     |
| ४६व्ययन सेवनके फलसे निर्यग्गतिमें प्राप्त ह        | _                  |               |               | १७७–१⊏२     |
| पू०व्यसन सेवनके फलसे नीच, विकलांग, दन्नि           | •                  | -             |               | •           |
| प्रकारके दु:ख भोगता है                             | •••                | • • • •       | • • •         | १८३-१६०     |
| पूर—च्यमन सेवनके फलसे भाग्यवश देवोमें उत्पन्       | न्न होनेपर भी देव- | दर्गतिके द∵वं |               |             |
| <br>पू२—व्यसन सेवनका फल चतुर्गति रूप संसारमें      |                    |               |               | २०४         |
| ू<br>५३—पंच उदुम्बर और सप्त व्यसनके सेवनका         |                    |               | ोव ही         | ` -         |
| दार्शनिक श्रावक है                                 | • • •              |               |               | २०५         |
| <b>५</b> ४—त्रती श्रावकके स्वरूप वर्णनकी प्रतिज्ञा |                    |               |               | २०६         |
| पूप्—द्वितीय प्रतिमास्थानमें १२ वृतोंका निर्देश    |                    |               |               | २०७         |
| <b>पू६</b> — पाँच अणुवृतोंका नाम निर्देश           |                    |               | •             | २०८         |
| <b>५</b> ७—अहिंसाणुवृतका स्वरूप                    | •••                |               | •••           | २०६         |
| <b>५</b> ⊂—सत्याणुवृतका स्वरूप                     |                    |               | •••           | <b>२</b> १० |
| पूरअचौर्याणुवृतका स्वरूप                           |                    |               | •••           | <b>२</b> ११ |
| ६०—ब्रह्मचर्याणुवृतका स्वरूप                       |                    |               | •••           | २१२<br>२१२  |
| ६१ —परिग्रह-परिमाणाण्वतका स्वरूप                   |                    |               | •••           | २१३<br>२१३  |

| ग्रन्थ                                                             | ा विषय-स <del>ूच</del> | त्री                |             | ६७                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------|
| ६२—प्रथम गुग्गवृतका स्वरूप                                         | •••                    | •••                 | •••         | २१४                                     |
| ६३—द्वितीय गुणवृतका स्वरूप                                         | •••                    | •••                 | •••         | <b>૨</b> ૧૫                             |
| ६४—तृतीय गुग्गवृतका स्वरूप                                         | •••                    | •••                 | • • •       | २१६                                     |
| ६५ —भोगविरतिनामक प्रथम शिक्षावृतका स्व                             | ह्र<br>ए               | •••                 | • • •       | २१७                                     |
| ६६—परिभोगविरति नामक द्वितीय शिक्षावृतव                             | का स्वरूप              | •••                 | •••         | २१८                                     |
| ६७ —अतिथिसंविभागनामक तृतीय शिक्षावृतमें                            |                        | ारोंका वर्णन        | •••         | २१६–२२०                                 |
| ६⊏—तीन प्रकारके पात्रोंका वर्णन                                    | •••                    | • • •               | •••         | २२१–२२२                                 |
| ६६—कुपात्र और अपात्रका स्वरूप                                      | •••                    | • • •               | • • •       | २२३                                     |
| ७०—दातारके सप्तगुणोंके नाम                                         | •••                    | •••                 | •••         | २२४                                     |
| ७१—नवधा भक्तिके नाम और उनका स्वरूप                                 | • • •                  | •••                 | •••         | २२५–२३२                                 |
| ७२दातब्य पदार्थीमें चार प्रकारके दानका उ                           | ग्पदेश                 | •••                 | •••         | २३३–२३⊏                                 |
| ७३—दानके फलका सामान्य वर्णन                                        | • • •                  | • • •               | •••         | २३६–२४३                                 |
| ७४दानके फलका विस्तृत वर्णन                                         | •••                    | •••                 | •••         | २४४२६९                                  |
| ७५ — दश प्रकारके कल्पवृक्षोंका स्वरूप-वर्णन                        |                        | •••                 | •••         | २५०–२५७                                 |
| <ul><li>५६ —भोगभूमियाँ जीवोंकी आयु, काय आदिक</li></ul>             |                        | • • •               | • • •       | २५८-२६०                                 |
| 99—कुभोगभूमियाँ जीवोंके आहार और आय                                 |                        | • • •               | •••         | २६१                                     |
| s⊏—भोगभूमियाँ जीवोंके शरीर-कला आदिक                                |                        | •••                 |             | २६२–२६४                                 |
| ७६-—सम्यग्दृष्टि और वृती श्रावकके दानका प                          |                        | र्गावासी देवोंमें उ | त्पन्न होकर | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| दिव्य सुर्वोकी प्राप्ति है ।                                       |                        | •••                 | •••         | २६५–२६६                                 |
| प्रक—दानके फलसे ही मनुष्य मांडलिक, राज                             | ा. चक्रवर्ती ३         | भादि महान पदोंक     | ने प्राप्त  |                                         |
| होकर अन्तमें निर्वाण प्राप्त करना है                               |                        |                     | * * * *     | २६७–२६8                                 |
|                                                                    | •••                    | •••                 | •••         | २७०                                     |
| ⊏२-—सल्लेखना नामक चतुर्थ शिक्षावृतका वर्ण                          |                        | • • •               | • • •       | २७१–२७३                                 |
| द्ध3—वृतप्रतिमाका उपसंहार और सामायिक <u>श</u>                      |                        |                     |             | २७:                                     |
| द्र्य-सामायिकप्रतिमाका स्वरूप                                      |                        |                     |             | २७४–२७8                                 |
| ⊏५—प्रोषधप्रतिमाका स्वरूप                                          | •••                    |                     | •••         | ₹ <b>८</b> ,                            |
| द६—उत्कृष्ट प्रोपधोपवासकी विधि                                     | •••                    | •••                 | •••         | २ <b>८१</b> –२ <b>८</b> 8               |
| द७—मध्यम प्रोपधोपवासकी विधि                                        | •••                    | •••                 | •••         | ₹ <b>20</b> -₹ <b>2</b>                 |
| दद -जघन्य प्रोपधोपवासकी विधि                                       | •••                    | •••                 | •••         | २ <b>६</b> :                            |
| ८६ —प्रोषधोपवासके दिन त्याज्य कार्याका उप                          | <br>ग्रेश              |                     | • • •       | <i>२८</i><br>२ <b>६</b> :               |
| ६०—शेष प्रतिमाओंके कथन करनेकी प्रतिज्ञा                            |                        | • • •               | •••         | २ <i>६</i><br>२ <b>६</b> )              |
| १९—सप त्रातमाजाक सवस कराका त्रातसा १ —मचित्तत्याग प्रतिमाका स्वरूप |                        | • • •               | •••         | 7 <i>5</i> 7                            |
| ०० सन्तिमनिकाम                                                     | • • •                  | • • •               | •••         |                                         |
| °3 ਕਰਾਜ਼ਮੰਸ਼ਤਿਸ਼ਾਕਾ                                                | • • •                  | •••                 | •••         | 339                                     |
| 0.4                                                                | • • •                  | •••                 | •••         | 7 <i>8</i> 0                            |
| On offer-more-free                                                 | •••                    | •••                 | •••         | 3 <i>9</i> 5                            |
| ९६ अनम्बिनामम्बिमा                                                 | •••                    | •••                 | • • •       | 335                                     |
| •                                                                  | •••                    | •••                 | •••         | ₹0 <i>0</i>                             |
| ६७ - उद्दिष्टत्यागप्रतिमाने दो भेदोंका वर्णन                       |                        | •••                 | •••         | 305<br>205                              |
| ६८ - उद्दिष्टत्यागप्रतिमाके प्रथम भेदका विस                        | •                      | • • •               | • • •       | ३०२–३१०                                 |
| ६६—उद्दिष्टत्यागप्रतिमाके द्वितीय भेदका व                          | ाणन                    | •••                 | • • •       | ३११                                     |

| १०० —श्रावकोंको किन-किन कार्योके करनेका         | अधिकार नही          | है               | •••            | ३१ः                       |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| १०१ —ग्यारहवीं प्रतिमाका उपसंहार                | •••                 | •••              | •••            | ३१:                       |
| १०२—निश्चिभोजनके दोषोंका वर्णन                  | • • •               | •••              |                | ३१४–३१।                   |
| १०३ —निशिभोजनके परित्यागका उपदेश                | •••                 | •••              |                | ३१ट                       |
| १०४ —श्रावकोंको विनय, वैयावृत्त्य, कायक्लेः     | श और पूजन-वि        | धान यथाशवि       | त करनेका उपदेश | ३११                       |
| १०५ —विनयके पाँच भेद                            | •••                 | •••              |                | ३२,                       |
| १०६—दर्शनविनयका स्वरूप                          | • • •               | •••              | •••            | ३२ः                       |
| १०७—ज्ञानविनयका ,,                              | •••                 |                  | •••            | ३२ः                       |
| १०८—चारित्रविनयका ,,                            |                     | •••              | •••            | ३२:                       |
| १०६—तपविनयका ,,                                 | • • •               | • • •            | ••••           | ३२,                       |
| ११०—उपचारविनयके तीन भेद                         | •••                 | •••              | •••            | ३२५                       |
| १११- –मानसिक उपचार विनयका स्वरूप                | •••                 | •••              | •••            | ३२६                       |
| ११२ —वाचनिक उपचार विनयका "                      | •••                 | • • •            | •••            | ३२७                       |
| ११३ –कायिक उपचार विनयका 🦙                       | •••                 | •••              |                | ३२⊏-३३०                   |
| ११४—उपचार विनयके प्रत्यक्ष परोक्षभेद            | •••                 | •••              | •••            | ३३१                       |
| ११५—विनयका फल                                   | • • •               | •••              | •••            | ३३२–३३६                   |
| ११६ —वैयावृत्त्य करनेका उपदेश                   | •••                 | •••              | •••            | ३३७–३४०                   |
| ३२७   वैयावृत्त्य करनेसे निःशंकित-संवेग आ       | दि गुणोंकी प्राप्ति | ा होती <i>है</i> | •••            | ३४१                       |
| ११⊏—वैयावृत्त्य करनेवाला तप, नियम, शीव          | *                   |                  |                |                           |
| आदि सब कुछ प्रदान करता है                       | • • •               |                  | •••            | ३४३                       |
| ११ <b>६</b> —वैयावृत्त्य करनेसे इहलौकिक गुणोंका | लाभ                 | • • •            | •••            | ३४३–३४४                   |
| १२०वैयावृत्त्य करनेसे परलोकमें प्राप्त होने     |                     | वर्णन            |                | ३४५-३४६                   |
| १२१—वैयावृत्त्य करनेसे तीर्थङ्कर पदकी प्रा      | प्ति                | • • •            | • • •          | ३४७                       |
| १२२—वैयावृत्त्यके द्वारा वसुदेवने कामदेवका      | पद पाया             |                  | • • •          | ३४ट                       |
| १२३ —वैयावृत्त्य करनेसे वासुदेवने तीर्थङ्कर ।   |                     | किया             | • • •          | ३४६                       |
| १२४—वैयाव त्यको परम भक्तिसे करनेका उ            |                     | • • •            | • • •          | ३५०                       |
| १२५ -आचाम्ल, निर्विकृति, एकस्थान आदि            | कायक्लेश करने       | का उपदेश         |                | (प्र१–३५२                 |
| १२६ —पंचमी व्रतका विधान                         | • • •               | • • •            |                | ३५३–३६३                   |
| १२७ —रोहिणी व्रतका विधान                        |                     | •••              |                | ३६३–३६५                   |
| १२⊏—अश्विनी वृतका विधान                         |                     | • • •            |                | ३६६ं–३६ं७                 |
| १२६—सौख्य सम्पत्ति व्रतका विधान                 |                     |                  |                | ३६⊏–३७३                   |
| १३०—नंदीश्वरपंक्ति ब्रतका विधान                 | • • •               | • • •            | •••            | ३७३–३७५                   |
| १३१—विमानपंक्ति ब्रतका विधान                    | •••                 | •••              |                | ३७६–३७ट                   |
| १३२ —कायक्लेंशका उपसंहार                        | •••                 | •••              | •••            | ३७६                       |
| १३३—पूजन करनेका उपदेश                           | •••                 | •••              | • • •          | ३८०                       |
| १३४पूजनके छह भेद                                | • • •               | •••              | • • •          | ३⊏१                       |
| १३५—नामपूजाका स्वरूप                            | •••                 | •••              | • • •          | ३८३                       |
| १३६—स्थापना पूजाके दो भेदोंका वर्णन             | •••                 |                  |                | ₹ <b>८३</b> –३ <b>८</b> ४ |
| <br>१३७ —इस हुंडावसर्पिणी कालमें असद्भावस्था    | पनाका निषेध         | •••              | •••            | ३८५                       |
| १३द—सद्भावस्थापनामें कारापक आदि पांच            |                     | र्णन             | • • •          | ३८६                       |
|                                                 |                     |                  |                |                           |

| १३६-—कारापकका स्वरूप                       | •••                             | •••                    | •••         | ३८७         |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| १४०इन्द्रका स्वरूप                         | •••                             | •••                    | • • •       | 325-325     |
| १४१—प्रतिमाका स्वरूप                       | •••                             | •••                    | •••         | ३६०         |
| १४२—सरस्वती या श्रुतदेवीकी स्थापनाव        | हा विधान                        | • • •                  | • • •       | १३६         |
| १४३अथवा पुस्तकोंपर जिनागमका लि             | खाना ही <mark>शास्त्र</mark> पृ | ्जाहै                  | • • •       | १३६         |
| १४४—प्रतिष्ठा विधिका विस्तृत वर्णन         |                                 | • • •                  | •••         | ३६३–४४६     |
| <b>१४५</b> —स्थापना पूजनके पाँचवे अधिकारके | <sup>ह अन्तमें</sup> कहनेक      | ा निर् <del>र</del> ेश |             | ४४७         |
| १४६ —द्रव्यपूजाके स्वरूप और उसके सर्       | चेत आदि तीन                     | भेदोंका वर्णन          | •••         | ४४=-४५१     |
| १४७—क्षेत्रपूजाका स्वरूप                   | •••                             | • • •                  | •••         | ४५२         |
| १४⊏—कालपूजाका स्वरूप                       | • • •                           |                        | •••         | ४५३-४५५     |
| १४६—भावपूजाका स्वरूप                       | •••                             | •••                    | •••         | ४५६–४५७     |
| १५० पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूप         | गतीत ध्यान भी                   | भावपूजाके ही अ         | निर्गत हैं  | ४५८         |
| १५१—पिण्डस्थ ध्यानका विस्तृत वर्णन         | • • •                           | • • •                  | •••         | ४५६-४६३     |
| १५२ पदस्थ ध्यानका स्वरूप                   | •••                             | •••                    | • • •       | ४६ <b>४</b> |
| १५३ — रूपस्थ ध्यानका विस्तृत वर्गान        | •••                             | •••                    | •••         | ४६५–४७५     |
| १५४—ह्रपातीत ध्यानका स्वरूप                | • • •                           | • • •                  | •••         | ४७६         |
| १५५—भावपूजाका प्रकारान्तरसे वर्णन          | •••                             | •••                    | •••         | ४७७         |
| १५६ — छह प्रकारकी पूजनका उपसंहार           | और प्रतिदिन %                   | गावकको करनेका          | उपदेश       | ४७८         |
| १५७ - पूजनका विस्तृत फल वर्णन              | •••                             | •••                    | •••         | £38-3e8     |
| १५ूद्र—धनियाके पत्ते बराबर जिनभवन          | बनाकर सरसोवे                    | बरावर प्रतिमा स        | थापनका फल   | ४८१         |
| १५६ बड़ा जिनमन्दिर और बड़ी जिन             | प्रतिमाके निर्माण               | काफल                   | • • •       | ४८२         |
| १६० —जलसे पूजन करनेका फल                   |                                 |                        | • • •       | ४८३         |
| १६१—चन्दनसे पूजन करनेका फल                 |                                 | •••                    | • • •       | ४८३         |
| १६२-अक्षतसे पूजन करनेका फल                 | • • •                           | • • •                  | • • •       | ४८४         |
| १६३—पुष्पसे पूजन करनेका फल                 | • • •                           | •••                    | • • •       | ४८५         |
| १६४—नैवेद्यसे पूजन करनेका फल               | • • •                           |                        | • • •       | ४८६         |
| १६५ —दीपसे पूजन करनेका फल                  | V • •                           | •••                    | •••         | ४८७         |
| १६६—धृपसे पूजन करनेका फल                   | • • •                           | • • •                  |             | لاحد        |
| १६७—फलसे पूजन करनेका फल                    | •••                             |                        |             | 855         |
| १६८—घंटा दानका फल                          | • •                             | • • •                  | • • •       | ४८६         |
| १६६ — छत्र दानका फल                        |                                 | •••                    | •••         | 038         |
| १७०—चामरदानका फल                           | • • •                           |                        | • • •       | ० ३४        |
| १७१—जिनाभिषेकका फल                         |                                 |                        | • • •       | 838         |
| १७२—ध्वजा, पताका चढ़ानेका फल               | •••                             |                        | •••         | ४६२         |
| १७३—पूजनके फलका उपसंहार                    | •••                             | •••                    | •••         | £38         |
| १७४—श्रावक धर्म धारण करनेका फल             | रस्वर्गलोकमें उ                 | त्पत्ति है, वहाँ उ     | त्पन्न होकर |             |
| वह क्या देखता, सोचता और अ                  |                                 |                        |             | ४६४–५०ट     |
| १७५—स्वर्ग लोककी स्थिति पूरी करके          | ~                               |                        |             |             |
| १७६ — वह मनुष्य भवके श्रेष्ठ सुखोंको       |                                 |                        |             |             |
| दीक्षित होकर अणिमादि अष्ट ह                |                                 |                        | •••         | પુર૦-પુર    |

| १७७—पुनः ध्यानारूढ़ होकर अपूर्वकरण आदि गुणस्थान चढ़ता हुआ कर्मोकी स्थिति-                   |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| खंडन, अनुभाग खंडन आदि करता और कर्म प्रकृतियोंको क्षपाता हुआ चार                             |                                 |
| घातिया कर्मोका क्षय करके केवल ज्ञानको प्राप्त करता है                                       | પ્ર૧૪–પ્ર૨પ્                    |
| १७८—वे केवली भगवान् नवकेवललब्धिसे सम्पन्न होकर अपनी आयु प्रमास                              |                                 |
| धर्मोंपदेश देते हुए भूमण्डलपर विहार करते हैं                                                | प्र२६–प्र२⊏                     |
| १७६ - पुनः जिनके आयुकर्म-सदृश शेष कर्मोकी स्थिति होती है, वे समुद्घात किये वि               | ाना ही                          |
| निर्वाणको प्राप्त होते हैं                                                                  | प्र२⊏–प्र२६                     |
| १८० —शेष केवली समुद्धात करते हुए ही निर्वाणको प्राप्त होते हैं                              | પ્રસ્દ                          |
| १८१—केविल समुद्धात किसके होता है और किसके नहीं ?                                            | પૂર૦                            |
| <b>१⊏२</b> —केवलि समुद्धातके दंड, कपाट, प्रत <mark>र</mark> और लोकपूरण, इन चार अवस्थाओंका व | र्णन ५३१–५३२                    |
| १⊏३—योगनिरोध कर अयोगिकेवली होनेका वर्णन                                                     | પ્ર <b>३</b> ન્પ્ર <b>३</b> ૪   |
| १८४—अयोगिकेवलींके द्विचरम समयमें बहत्तर और चरम समयमें तेरह प्रकृतियोंके                     |                                 |
| क्षयका और लोकाग्र पर विराजमान होनेका वर्णन                                                  | પ્ર <b>રપ્ર–</b> પ્ર <b>ર</b> ૬ |
| १⊏५—सिद्धोंके आठ गुणोंका और उनके अनुपमका सुखका वर्णन                                        | <b>પ્ર</b> ३७–પ્ર <b>३</b> ८    |
| १⊏६—श्रावकव्रतोंका फल तीसरे, पाँचवें या सातवें आठवें भवमें निर्वाण-प्राप्ति हैं             | પ્રફદ                           |
| १८७—ग्रन्थकारकी प्रशस्ति                                                                    | ५४०-५४७                         |

# सिरि वसुणंदि श्राइरियविरइयं उवासयज्भयगां

# वसुनन्दि-श्रावकाचार

सुरवइतिरीडमणिकिरणवारिधाराहिसित्तपयकमलं । वरसयलिमलकेवलपयासियासेसतस्वत्थं ॥१॥ सायारो णायारो भवियाणं जेग<sup>ै</sup> देसित्रो धम्मो । एमिऊण तं जिणिदं सावयधम्मं परूवेमो ॥२॥

देवेन्द्रोंके मुकुटोंमें लगी हुई मणियोंकी किरणरूपी जलधारासे जिनके चरण-कमल अभिषिक्त हैं, जो सर्वोत्कृष्ट निर्मल केवलज्ञानके द्वारा समस्त तत्त्वार्थको प्रकाशित करनेवाले हैं और जिन्होंने भव्य जीवोंके लिए श्रावकधर्म और मुनिधर्मका उपदेश दिया है, ऐसे श्री जिनेन्द्रदेवको नमस्कार करके हम (वसुनन्दि) श्रावकधर्मका प्ररूपण करते हैं ॥१-२॥

विउत्तिगिरिंपब्वए णं इंदभूइ्या सेिययस्स जह सिट्ठं। तह गुरुपरिवाडीए भिण्जमाणं णिसामेह॥३॥

विपुलाचल पर्वतपर (भगवान् महावीरके समवसरणमें) इन्द्रभूति नामक गौतम गणधरने विम्वसार नामक श्रेणिक महाराजको जिस प्रकारसे श्रावकधर्मका उपदेश दिया है उसी प्रकार गुरु-परम्परासे प्राप्त वक्ष्यमाण श्रावकधर्मको, हे भव्य जीवो, तुम लोग सुनो।।३॥

> दंसण-वय-सामाइय-पोसह-सचित्त-राइ<sup>४</sup> भत्ते य । बंभारंभ - परिगाह-श्रणुमण्-उद्दिट-देसविरयग्मि ॥४॥

देशविरति नामक पंचम गुणस्थानमें दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोपध, सचित्तत्याग, रात्रिभुक्तित्याग, ब्रह्मचर्य, आरम्भत्याग, परिग्रहत्याग, अनुमितित्याग और उद्दिष्टत्याग, ये ग्यारह स्थान (प्रतिमा, कक्षा या श्रेणी-विभाग) होते हैं ॥४॥

एयारस ठाणाइं सम्मत्तविविज्जियस्स जीवस्स । जम्हा ण संति तम्हा सम्मत्तं सुणह वोच्छामि ॥५॥

उपर्यु क्त ग्यारह स्थान यतः (चूंकि) सम्यक्त्वसे रहित जीवके नहीं होते हैं, अतः (इसलिए) में सम्यक्त्वका वर्णन करता हूं, सो हे भव्य जीवो, तुम लोग सुनो ॥५॥

१ ध. जुग्रलं। २ व. जिणेण । ३ झ. व. इरि । ४ व. ध, राय ।

त्रत्तागमतच्चाणं जं सद्दहणं सुणिम्मलं होइ। संकाइदोसरहियं तं सम्मत्तं सुणेयव्वं ॥६॥

आप्त (मत्यार्थ देव) आगम (शास्त्र) और तत्त्वोंका शंकादि (पच्चीस) दोष-रहित जो अतिनिर्मल श्रद्धान होता है, उसे सम्यक्त्व जानना चाहिए ॥६॥

> श्रत्ता दोसविमुक्को पुन्वापरदोसविज्जयं वयणं । तस्चाइं जीवदन्वाइ'याइं समयम्हि णेयाणि ॥५॥

आगे कहे **काने**वाले सर्व दोषोंसे विमुक्त पृष्ठषको आप्त कहते हैं। पूर्वापर दोषसे रहित (आप्तके) वचनको आगम कहते हैं और जीवद्रव्य आदिक तत्त्व हैं, इन्हें समय अर्थात् परमागमसे जानना चाहिए ॥७॥

छुह-तयहा भय-दोसो राग्रो मोहो जरा रुजा चिंता।
मिच्चू खेग्रो सेग्रो ग्ररह मग्रो विम्हग्रो जम्मं।।प।।
खिद्दा तहा विसाग्रो दोसा एएहिं विजित्रो श्रता।
वयर्ण तस्स पमाणं भसंतस्थपरूवयं जम्हा।।९।।

क्षुधा, तृषा, भय, द्वेष, राग, मोह, जरा, रोग, चिन्ता, मृत्यु, खेद, स्वेद (पसीना), अरित, मद, विस्मय, जन्म, निद्रा और विषाद, ये अट्ठारह दोष कहलाते हैं, जो आत्मा इन दोषोंसे रहित है, वही आप्त कहलाता है। तथा उसी आप्तके वचन प्रमाण हैं, क्योंकि वे विद्यमान अर्थके प्ररूपक हैं।।८-९।।

जीवाजीवासव-बंध-संवरो खिज्जरा तहा मोक्खो। एयाइं सत्त तच्चाइं सद्द हंतस्स सम्मत्तं॥१०॥

जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्त्व कहलाते हैं और उनका श्रद्धान करना सम्यक्त्व कहलाता है ॥१०॥

#### जीवतत्त्व-वर्णन

सिद्धा संसारत्था दुविहा जीवा जिसेहिं परस्पत्ता। त्रसरीरा णंतचउद्वयंशिसस्या सिन्द्युदा सिद्धा ॥११॥

सिद्ध और संसारी, ये दो प्रकारके जीव जिनेन्द्र भगवान्ने कहे हैं। जो शरीर-रहित हैं, अनन्त-चतुष्टय अर्थात् अनन्त झान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्यसे संयुक्त हैं तथा जन्म-मरणादिकसे निर्वृ त हैं, उन्हें सिद्ध जीव जानना चाहिए ॥११॥

संसारत्था दुविहा थावर-तसभेयत्रो' मुर्णेयन्वा । पंचविह थावरा खिदिजलग्गिवाऊ वर्णप्पङ्गो ॥१२॥

स्थावर और त्रसके भेदमे संसारी जीव दो प्रकारके जानना चाहिए। इनमें स्थावर जीव पांच प्रकारके हैं-पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक ॥१२॥

पज्जत्तापज्जत्ता बायर-सुहुमा गिगोय गिच्चियरा । पत्तेय-'पइट्ठियरा थावरकाया ऋगेयविहा ॥१३॥

पर्याप्त-अपर्याप्त, वादर-सूक्ष्म, नित्यनिगोद-इतरिनगोद, प्रतिष्ठितप्रत्येक और अप्रतिष्ठितप्रत्येकके भेदसे स्थावरकायिक जीव अनेक प्रकारके होते हैं।।१३।।

१ ध. विवाइं। २ ध. तम्हा। ३ द. मच्चुस्सेग्रोलेग्रो। ४ ध. सुत्तत्थ। ५ ध. सद्दहणं। ६ ध.-ट्ठयणिया। ७ ध. भेदवो। ५ भ. ध. पयटिठयरा।

वि-ति-चउ-पंचिंदियभेयश्रो तसा चउव्विहा मुणेयब्वा । पउजत्तियरा सिंग्णयरभेयश्रो हुंति बहुभेया ॥१४॥

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियके भेदसे त्रसकायिक जीव चार प्रकारके जानना चाहिए । ये ही त्रस जीव पर्याप्त-अपर्याप्त और संज्ञी-असंज्ञी आदिक प्रभेदोंसे अनेक प्रकारके होते हैं ।।१४।।

> श्राउ-कुल-जोणि-मगगण-गुण-जीवुवश्रो<sup>र</sup>ग-पाण-सण्णाहिं । णाऊण जीवदब्वं सद्दहणं होह कायब्वं ॥१४॥

आयु, कुल, योनि, मार्गणास्थान, गुणस्थान, जीवसमास, उपयोग, प्राण और संज्ञा के द्वारा जीवद्रव्यको जानकर उसका श्रद्धान करना चाहिए ।।१५।। (विशेष अर्थके लिए परिशिष्ट देखिये)

#### अजीवतत्त्व-वर्णन

दुविहा ग्रजीवकाया उरूविशो' श्ररूविशो मुशेयव्वा । खंधा देस-पएसा श्रविभागी रूविशो चदुधा ॥१६॥ संयलं मुशेहि<sup>१</sup> खंधं श्रद्धं देसो पएसमद्धद्धं । परमाणू श्रविभागी पुग्गलदब्वं जिशुद्दिट्ठं ॥१७॥

अजीवद्रव्यको रूपी और अरूपीके भेदसे दो प्रकारका जानना चाहिए । इनमें रूपी अजीवद्रव्य स्कंघ, देश, प्रदेश और अविभागीके भेदसे चार प्रकारका होता है । सकल पुद्गलद्रव्यको स्कंघ, स्कंघके आधे भागको देश, आधेके आधेको अर्थात् देशके आधेको प्रदेश और अविभागी अंशको परमाणु जानना चाहिए, ऐसा जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है ॥१६-१७॥

> पुढवी जलं च छाया चउरिंदियविसय-कम्म-परमाण् । श्रह्यूलयूलयूलं सुहुमं सुहुमं च श्रह्सहमं ॥१८॥

अतिस्थूल (वादर-वादर), स्थूल (वादर), स्थूल-सूक्ष्म, सूक्ष्म-स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म-सूक्ष्म, इस प्रकार पृथिवी आदिकके छः भेद होते हैं।। (इन छहोंके दृष्टान्त इस प्रकार हैं—-पृथिवी अतिस्थूल पुद्गल हैं। जल स्थूल हैं। छाया स्थूल-सूक्ष्म हैं। चार इन्द्रियोंके विषय अर्थात् स्पर्श, रस, गंध और शब्द सूक्ष्म-स्थूल हैं। कर्म सूक्ष्म हैं और परमाणु सूक्ष्म-सूक्ष्म हैं)।।१८।।

चउविहमरूविद्व्वं धम्माधम्मंवराणि कालो य। गहु-ठाणुगाहण्लक्खणाणि तह वद्दणंगुणो य।।१९॥

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल ये चार प्रकारके अरूपी अजीवद्रव्य हैं। इनमें आदिके तीन क्रमशः गतिलक्षण, स्थितिलक्षण और अवगाहनलक्षण वाले हैं तथा काल वर्तनालक्षण है ।।१९।।

१ द. स्रोय । २ ध. रूविणोऽरूविणो । ३. द. ध. मुणेहि । ४ चकारात् 'सुहुमथूलं' ग्राह्यम् । ५ मुद्रित पुस्तकमें इस गाथाके स्थानपर निम्न देा गाथाएं पाई जाती हैं—

ग्रइथूलथूलथूलं यूलं सृहुमं च सुहुमथूलं च। सुहुमं च सुहुम सुहुमं घराइयं होइ छब्भेयं।।१८।। पुढवी जलं च छाया चर्जीरदियविसय कम्मपरमाणू। छब्विहभेयं भणियं पुग्गलदृष्वं जिणिदेहिं।।१९।।

ये दोनों गाथाएं गो० जीवकांडमें क्रमशः ६०२ ग्रौर ६०१ नं० पर कुछ शब्दभेदके साथ पाई जाती हैं। ६ भ. ध. वक्तण०। परमत्थो ववहारो दुविहो कालो जिगोहि पण्यातो । लोयायासपएसट्टियाणवो मुक्लकालस्स ॥२०॥ गोणसमयस्स' एए कारणभूया जिगोहि णिहिट्टा । तीदाणागदभूशो ववहारो णंतसमन्त्रो य ॥२१॥

जिनेन्द्र भगवान्ने कालद्रव्य दो प्रकारका कहा है-परमार्थकाल और व्यवहारकाल । मुख्यकालके अणु लोकाकाशके प्रदेशोंपर स्थित हैं। इन कालाणुओंको व्यवहारकालका कारणभूत जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है। व्यवहारकाल अतीन और अनागत-स्वरूप अनन्त समयवाला कहा गया है।।२०-२१।।

परिणामि-जीव-मुत्ताइएहि णाउ.ण दन्वसब्भावं । जिण्वयणमणुसरंतेहि थिरमइ होइ कायन्वा ॥२२॥

परिणामित्व, जीवत्व और मूर्त्तत्वके द्वारा द्रव्यके सद्भावको जानकर जिन भगवान्के वचनोंका अनुसरण करते हुए भव्य जीवोंको अपनी बुद्धि स्थिर करना चाहिए ॥२२॥

> परिणामि जीव मुत्तं सपएमं एयखित किरिया य । णिच्चं कारणकत्ता सन्वगदमियरम्हि श्रपवेसो ।।२३॥ दुण्णि य एयं एयं पंच य तिय एय दुण्णि चउरो य । पंच य एयं एयं मृलस्स य उत्तरे शेयं ॥२४॥

उपर्युक्त छह द्रव्योंमें जीव और पुर्गल ये दो द्रव्य परिणामी हैं। एक जीवद्रव्य चतन है और सब द्रव्य अचेतन हैं। एक पुर्गल द्रव्य मूर्तिक है और सब द्रव्य अमूर्तिक हैं। जीव, पुर्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश ये पांच द्रव्य प्रदेशयुक्त हैं, इसीलिए बहुप्रदेशी या अस्तिकाय कहलाते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश, ये तीन द्रव्य एक-एक (और एक क्षेत्रावगाही) हैं। एक आकाशद्रव्य क्षेत्रवान् हैं, अर्थात् अन्य द्रव्योंको क्षेत्र (अवकाश) देता है। जीव और पुर्गल, ये दो द्रव्य कियावान् हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये चार द्रव्य नित्य है, (क्योंकि, इनमें व्यंजनपर्याय नहीं है।) पुर्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये पांच द्रव्य कारण-रूप हैं। एक जीवद्रव्य कर्ता है। एक आकाशद्रव्य सर्वव्यापी है। ये छहों द्रव्य एक क्षेत्रमें रहनेवाले हैं, तथापि एक द्रव्यका दूसरेमें प्रवेश नहीं है। इस प्रकार छहों मूलद्रव्योंके उपर्युक्त उत्तर गुण जानना चाहिए।।२३-२४।।

सुहुमा श्रवायविसया खण्खद्दणो श्रत्थपज्जया दिट्ठा । वंजग्पपज्जाया पुण थूला गिरगोयरा चिरविवत्था ॥२५॥

पर्यायके दो भेद हैं-अर्थपर्याय और व्यंजनपर्याय। इनमें अर्थपर्याय सूक्ष्म हैं, अवाय (ज्ञान) विषयक है अतः शब्दसे नहीं कही जा सकती हैं और क्षण-क्षणमें वदलती हैं। किन्तु व्यंजनपर्याय स्थूल है, शब्द-गोचर हैं अर्थात् शब्दसे कही जा सकती हैं और चिरस्थायी हैं। १५।।

१ व्यवहारकालस्य।

#### परिणामजुदो जीश्रो गइगमणुवलंभश्रो श्रसंदेहो। तह पुग्गलो य पाहणपटुइ-परिणामदंसणा णाउं।।२६॥

जीव परिणामयुक्त अर्थात् परिणामी है, क्योंकि उसका स्वर्ग, नरक आदि गतियोंमें नि:सन्देह गमन पाया जाता है। इसी प्रकार पाषाण, मिट्टी आदि स्थृल पर्यायोंके परिणमन देखे जानेसे पृद्गलको परिणामी जानना चाहिए ।।२६।।

> वंजर्णपरिखइविरहा धम्मादीत्रा हवे त्रपरिखामा। त्रस्थपरिखाममासिय सब्वे परिखामिखो त्रस्था ॥२७॥

धर्मादिक अर्थात् धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये चार द्रव्य व्यंजनपर्यायके अभावसे अपरिणामी कहलाते हैं। किन्तु अर्थपर्यायकी अपेक्षा सभी पदार्थ परिणामी माने जाते हैं, क्योंकि अर्थपर्याय सभी द्रव्योंमें होती है ॥२.७॥

> जीवो हु जीवद्व्वं एक्कं चिय चेयणाचुया सेसा। मुत्तं पुग्गलद्व्वं रूवादिविलोयणा ण सेसाणि ॥२८॥

एक जीवद्रव्य ही जीवत्व धर्मसे युक्त है, और शेष सभी द्रव्य चेतनासे रहित हैं। एक पुद्गलद्रव्य ही मूर्तिक है, क्योंकि, उसीमें ही रूप, रसादिक देखे जाते हैं। शेप समस्त द्रव्य अमृत्तिक हैं, क्योंकि, उनमें रूपादिक नहीं देखे जाते हैं।।२८।।

> सपएस पंच कालं मुत्तूष पएससंचया रोया। श्रपएसी खलु कालो पएसबंधच्चुदो जम्हा।।२९।।

कालद्रव्यको छोड़कर शेष पांच द्रव्य सप्रदेशी जानना चाहिए; क्योंकि उनमें प्रदेशोंका संचय पाया जाता है। कालद्रव्य अप्रदेशी है, क्योंकि, वह प्रदेशोंके बंध या समूहसे रहित है, अर्थात् कालद्रव्यके कालाणु भिन्न भिन्न ही रहते है ॥२९॥

धम्माधम्मागासा एगसरूवा पण्सन्नविश्रोगा । ववहारकाल-पुग्गल-जीवा हु श्रोणेयरूवा ते ॥३०॥

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश, ये तीनों द्रव्य एक-स्वरूप है, अर्थात् अपने स्वरूप या आकारको बदलते नहीं है, क्योंकि, इन तीनों द्रव्योंके प्रदेश परस्पर अवियुक्त हैं अर्थात् समस्त लोकाकाशमें व्याप्त हैं। व्यवहारकाल, पुद्गल और जीव, ये तीन द्रव्य अनेकस्वरूप हैं, अर्थात् वे अनेक रूप धारण करते हैं।।३०।।

श्रागासमेव खित्तं श्रवगाहण्जनखणं जदो भणियं। सेसाणि पुणोऽखित्तं श्रवगाहण्जनखणाभावा॥३१॥

एक आकाशद्रव्य ही क्षेत्रवान् है, क्योंकि, उसका अवगाहन लक्षण कहा गया है। शेष पांच द्रव्य क्षेत्रवान् नहीं हैं, क्योंकि उनमें अवगाहन लक्षण नहीं पाया जाता है।।३१॥

> <sup>र</sup>सिक्करिय जीव-पुग्गल गमणागमणाइ-किरियउवलंभा । सेसाणि पुण वियाणसु किरियाहीणाणि तदभावा ॥३२॥

जीव और पुद्गल ये दो क्रियावान् हैं, क्योंकि, इनमें गमन, आगमन आदि क्रियाएं पाई जाती हैं। शेप चार द्रव्य क्रिया-रहित हैं, क्योंकि, उनमें हलन-चलन आदि क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं।।३२॥

१ ध 'सक्किरिया पुणु जीवा पुग्गल गमणाइ'।

मुत्ता' जीवं कायं णिच्चा सेसा पयासिया समये। वंजगणपरिणामचुया इयरे तं परिणयं पत्ता ॥३३॥

जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्योंको छोड़कर शेष चारों द्रव्योंको परमागममें नित्य कहा गया है, क्योंकि उनमें व्यंजन-पर्याय नहीं पाई जाती हैं। । जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्योंमें व्यंजनपर्याय पाई जाती हैं, इसलिए वे परिणामी और अनित्य हैं।।३३॥

> जीवस्सुवयारकरा कारणभूया हु पंच कायाई। जीवो सत्ता भूत्रो सो ताणं ण कारणं होइ॥३४॥

पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों द्रव्य जीवका उपकार करते हैं, इसिलए वे कारणभूत हैं । किन्तु जीव सत्तास्वरूप है, इसिलए वह किसी भी द्रव्यका कारण नहीं होता है ॥३४॥

> कत्ता सुहासुहाणं कम्माणं फल<sup>र</sup>भोयश्रो जम्हा। जीवो तप्फलभोया भोया सेसा ण कत्तारा<sup>५</sup>।।३५॥

जीव शुभ और अशुभ कर्मीका कर्ता है, क्योंकि, वही कर्मी के फलको प्राप्त होता है और इसीलिए वह कर्मफलका भोक्ता है। किन्तु शेष द्रव्य न कर्मी के कर्ता हैं और न भोक्ता ही हैं।।३५॥

सन्वगदत्ता सन्वगमायासं खेव सेसगं दन्वं श्रप्परिणामादीहि य बोहन्वा ते पयत्तेण ॥३६॥

सर्वत्र व्यापक होनेसे आकाशको सर्वगत कहते हैं। शेप कोई भी द्रव्य सर्वगत नहीं है। इस प्रकार अपरिणामित्व आदिके द्वारा इन द्रव्योंको प्रयत्नके साथ जानना चाहिए ।।३६।।

'ताण पवेसो वि तहा ग्रेश्रो श्रग्णोग्णमणुपवेसेण। ग्रिय-ग्रियभावं पि सया एगीहुंता वि ग्र मुयंति ॥३७॥

यद्यपि ये छहों द्रव्य एक दूसरेमें प्रवेश करके एक ही क्षेत्रमें रहते हैं, तथापि एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यमें प्रवेश नहीं जानना चाहिए। क्योंकि, ये सब द्रव्य एक क्षेत्रावगाही हो करके भी अपने-अपने स्वभावको नहीं छोड़ते है।।३७॥ उत्तं च–

अण्णोण्णं पविसंता दिंता उग्गासमण्णमण्णेसिं। मेल्लांता वि य णिच्चं सग-सगभावं ण वि चयंसि<sup>2</sup> ॥३८॥

कहा भी हैं—-छहों द्रव्य परस्परमें प्रवेश करते हुए, एक द्सरेको अवकाश देते हुए और परस्पर मिलते हुए भी अपने-अपने स्वभावको नहीं छोड़ते हैं।।३८।।

#### त्रास्रवतत्त्व-वर्णन

मिच्छत्ताविरइ-कसाय-जोयहेऊहिं श्रासवइ कम्मं । जोवम्हि उवहिमञ्झे जह सलिलं छिद्दणावाए ॥३९॥ \*

जिस प्रकार समुद्रके भीतर छेदवाली नावमें पानी आता है, उसी प्रकार जीवमें मिथ्यात्व, अविरित,कपाय और योग इन चार कारणोंके द्वारा कर्म आस्रवित होता है ॥३९॥

१ झ. मोत्तुं, ब. मोत्तूं। २ झ. ब. संतय०। ३ ब. ताण। ४ ब. फलयभोयस्रो। ५ द. कत्तारो, प. कत्तार। ६ ध. 'ताणि', प. 'णाण'। ७ भः उक्तं। ८ पंचास्ति० गा०७। ६ भः. —हेदूहि।

मिथ्यात्वादिचतुष्केन जिनपूजादिना च यत्।
 कर्माशुभं शुभं जीवमास्पन्दे स्यात्स श्रास्रवः ॥१६॥—गुण् श्राव०

#### श्चरहंतभित्तयाइसु सुहोवश्चोगेण श्चासवइ पुण्णां । विवरीणुण दु<sup>र</sup> पावं णिहिट्ठं जिणवरिंदेहि ॥४०॥

अरहंतभिक्त आदि पुण्यिकयाओं में शुभोपयोगके होनेसे पुण्यका आस्रव होता है और इससे विपरीत अशुभोपयोगसे पापका आस्रव होता है, ऐसा श्रीजिनेन्द्रदेवने कहा है ॥४०॥

# वंधतत्त्व-वर्णान

<sup>र</sup>श्चरणोरणाणुपवेसो जो जीवपण्सकम्मखधाणं । सो पयडि-द्विदि-श्रणुभव-पण्मदो चउविहो बंघो ॥४१॥\*

जीवके प्रदेश और कर्मके स्कन्धोंका परस्परमें मिलकर एकमेक होजाना बंध कहलाता है। वह बन्ध प्रकृति, स्थिति, अनुभव (अनुभाग) और प्रदेशके भेदसे चार प्रकारका होता है।।४१।।

## संवरतत्त्व-वर्णन

सम्मत्तेहिं वण्हिं य कोहाइकसायिणगहगुणेहि । जोगिणिरोहेण तहा कम्मासवसंवरो होइ ॥४२॥ †

सम्यग्दर्शन, ब्रत और कोबादि कपायोंके निग्रहरूप गृणोंके द्वारा तथा योग-निरोधमे कर्मों का आस्रव रुकता है अर्थान् संवर होना है ॥४२॥

# निर्जरातत्त्व-वर्णन

सविवागा द्यविवागा दुविहा पुर्ण निज्जरा मुणेयव्वा । सब्वेसिं जीवाणं पदमा विदिया तवस्सीणं ॥४३॥ ‡ जह रुद्धिम पवेसे सुरसद्द सरपाणियं रविकरेहिं। तह श्रासवे णिरुद्धे तवसा कम्मं मुणेयव्वं ॥४४॥

सविपाक और अविपाकके भेदसे निर्जरा दो प्रकारकी जाननी चाहिए। इनमेंसे पहली सिवपाक निर्जरा सब संसारी जीवोंके होती है, किन्तु दूसरी अविपाक निर्जरा तपस्वी साधुओंके होती है। जिस प्रकार नवीन जलका प्रवेश रुक जानेपर सरोवरका पुराना पानी सूर्यकी किरणोंसे सूख जाता है, उसी प्रकार आस्नवके रुक जानेपर संचित कर्म तपके द्वारा निष्ट हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए ॥४३-४४॥

१ ब. उ। २ ध. ग्रव्युक्या।

स्यादनयोऽन्यप्रदेशानां प्रवेशो जीदकर्मणोः ।
 स बन्धः प्रकृतिस्थित्यनुभावादिस्वभावकः ।।१७।।

<sup>†</sup> सम्यक्तवव्रतेः कोपादिनिग्रहाद्योगरोधतः । कर्मास्रवनिरोधो यः सत्संवरः स उप्यते ॥१८॥

<sup>‡</sup> सविपाकविपाकाथ निर्जरा स्याद् द्विधादिमा । संसारे सर्वजीवानां द्वितीया सुतपस्विनाम् ।।१९॥—गुग्र० श्राव०

# मोत्ततत्त्व-वर्णन

णिस्सेसकम्ममोक्खो मोक्खो जिणसासणे समुद्दिर्हो। तम्हि कए जीवोऽयं भ्रणुहवह श्रणंतयं सोक्खं।।४५॥%

समस्त कर्मों के क्षय हो जानेको जिनशासनमें मोक्ष कहा गया है। उस मोक्षके प्राप्त करनेपर यह जीव अनन्त सुखका अनुभव करता है।।४५॥

णिद्देसं सामित्तं साहणमहियरण-ठिदि विहाणाणि<sup>।</sup> । एपुह् सन्वभावा जीवादीया मुखेयन्वा ॥४६॥

निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन छह अनुयोगद्वारोंसे जीव आदिक सर्व पदार्थ जानना चाहिये ॥४६॥ (इनका विशेष परिशिष्टमें देखिये)

> सत्त वि तच्चाणि मण् भिणयाणि जिलागमाणुसारेण । एयाणि सद्दहंतो सम्माइट्ठी मुणेयन्वो ॥४७॥

ये सातों तत्त्व मैंने जिनागमके अनुसार कहे हैं । इन तत्त्वोंका श्रद्धान करनेवाला जीव सम्यग्दिष्ट जानना चाहिये ॥४७ ॥

#### सम्यक्तके आठ अङ्ग

णिस्संका णिक्कंखा<sup>र</sup> णिव्विदिगिच्छा श्रमूढदिर्ट्ध य । उवगृह्ण ठिदियरणं वच्छल्ल पहावणा चेव ॥४८॥

निःशंका, निःकांक्षा, निर्विचिकित्सा, अमृढदृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यक्त्वके आठ अंग होते हें ॥४८॥

संवेत्रो णिन्वेत्रो णिदा गरहा<sup>3</sup> उवसमो भत्ती।
<sup>\*</sup>वच्छल्लं त्रणुकंपा त्रट्ठ गुणा हुंति सम्मत्ते ॥४६॥
पाठान्तरम्—पूया श्रवयणजण्णं श्रहहाईंगां पयत्तेण ॥

सम्यग्दर्शनके होनेपर संवेग, निर्वेग, निन्दा, गर्हा, उपशम, भिन्त, वात्सत्य और अनुकम्पा ये आठ गुण उत्पन्न होते हैं ॥४९॥ (पाठान्तरका अर्थ--अर्हन्तादिककी पूजा और गुणस्मरणपूर्वक निर्दोष स्तुति प्रयत्न पूर्वक करना चाहिये । )

> इच्चाइगुणा बहवो सम्मत्तवियोहिकारया भिण्या। जो उज्जमेदि एसु<sup>६</sup> सम्माइट्ठी जिल्क्लादो॥५०॥

उपर्युक्त आदि अनेक गुण सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि करनेवाले कहे गये हैं। जो जीव इन गुणोंकी प्राप्तिमें उद्यम करता है, उसे जिनेन्द्रदेवने सम्यग्दृष्टि कहा है।।५०॥

१ निर्देशः स्वरूपाभिधानम् । स्वामित्वमाधिपत्यम् । साधनपुत्पत्तिकारणम् । स्रधिकरणमधिष्ठानम् । स्थितिः कालपरिच्छेदः । विधानं प्रकारः । २ इ. झ. 'णिस्संकिय णिक्कंखिय' इति पाठः । ३ झ. गरुहा । ४ झ. ध. प. प्रतिषु गायोत्तरार्धस्यायं पाठः 'पूया स्रवण्णजणणं स्ररुहाईणं पयत्तेण' ५ स्रदोषोद्भावनम् । ६ भ. 'एदे' ।

निर्जरा-संवराभ्यां यो विश्वकर्मचयो भवेत्।
 स मोच इह विज्ञेयो भन्यौर्ज्ञानसुखात्मकः ॥२०॥—गुण् श्राव०

संकाइदोसरिहन्रो णिस्संकाइगुणजुयं परमं। कम्मणिजरणहेऊ तं सुद्धं होइ सम्मत्तं॥५१॥

जो शंकादि दोपोंसे रहित है, निःशंकादि परम गुणोंसे युक्त है और कर्म-निर्जराका कारण है, वह निर्मल सम्यग्दर्शन है।।५१।।

## \* अङ्गोंमें प्रसिद्ध होनेवालोंके नाम

रायगिहे गिस्संको चोरो णामेण अंजणो भणिओ। चंपाए णिक्कंखा विणगसुदा णंतमइणामा ॥५२॥ णिव्विदिगिच्छो राओ उद्दायणु णाम रुद्दवरणयरे। रेवइ महुरा णयरे अमूटिदट्ठी मुणेयव्वा ॥५३॥ ठिदियरणगुणपउत्तो मागहणयरिम्ह वारिसेणो दु। हथणापुरिम्ह णयरे वच्छल्लं विण्हुणा रइयं ॥५४॥ उवगूहणगुणजुत्तो जिणयत्तो तामिलत्तणयरीए। वजजकुमारेण कथा पहावणा चेव महुराए+ ॥५५॥

राजगृह नगरमें अंजन नामक चोर निःशंकित अंगमें प्रसिद्ध कहा गया है। चम्पा-नगरीमें अनन्तमती नामकी विणक्पुत्री निःकांक्षित अंगमें प्रसिद्ध हुई। रु वर नगरमें उद्दायन नामका राजा निर्विचिकित्सा अंगमें प्रसिद्ध हुआ। मथुरानगरमें रेवती रानी अमूढ़दृष्टि अंगमें प्रसिद्ध जानना चाहिये। मागधनगर (राजगृह) में वारिपेण नामक राजकुमार स्थितिकरण गुणको प्राप्त हुआ। हस्तिनापुर नामके नगरमें विष्णुकुमार मुनिने वात्सल्य अंग प्रकट किया है। ताम्रिलिप्तनगरीमें जिनदत्त सेठ उपगूहन गुणसे युक्त प्रसिद्ध हुआ है और मथुरा नगरीमें वज्रकुमारने प्रभावना अंग प्रकट किया है।।५२-५५।।

#### एरिसगुणअट्ठजुयं सम्मत्तं जो धरेइ दिढचित्तो । सो हवइ सम्मदिट्ठी सद्दहमाणो पयत्थे य ॥५६॥

जो जीव दृढ़िचत्त होकर जीवादिक पदार्थों का श्रद्धान करता हुआ उपर्युक्त इन आठ गुणोंसे युक्त सम्यक्त्वको धारण करता है, वह सम्यग्दृष्टि कहलाता है ॥५६॥

> पंजुंबरसहियाइं सत्त वि विसणाइं जो विवज्जेइ। सम्मत्तविसुद्धमई सो दंसणसावश्रो भणिश्रो॥५७॥

सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध है बुद्धि जिसकी, ऐसा जो जीव पाँच उदुम्बरफल सहित सातों ही व्यसनोंका त्याग करता है, वह दर्शनश्रावक कहा गया है ॥५७॥

> उंबर-वड-पिप्पल-पिपरीय'-संघागा-तरुपस्गाइं। गिच्चं तससंसिद्धाइं ताइं परिवज्जियन्वाइं।।५८॥

ऊंबर, बड़, पीपल, कठूमर और पाकर फल, इन पांचों उदुम्बर फल, तथा संधानक (अचार) और वृक्षोंके फूल ये सब नित्य त्रसजीवोंसे संसिक्त अर्थात् भरे हुए रहते हैं इसलिए इन सबका त्याग करना चाहिए।।५८।।

 <sup>\*</sup> भ प्रतौ पाठोऽयमधिकः—'ग्रतो गाथापट्कं भावसंग्रहग्रन्थात् । + भाव सं० गा २८०-२८३ ।
 १ द. पंपरीय । २ प. संहिद्धाइं ।

जूयं मजं मंसं वेसा पारद्धि-चोर-परयारं। दुग्गइगमणस्सेदाणि हेउभूदाणि पावाणि ॥५६॥ \*

जूआ, शराब, मांस, वेश्या, शिकार, चोरी, और परदार-सेवन, ये सातों व्यसन दुर्गति-गमनके कारणभूत पाप हैं ॥५९॥

द्यूतदोप-वर्णन ज्यं खेळंतस्स हु कोहो माया य माण-लोहा' य । एए हवंति तिब्वा पावइ पावं तदो बहुगं।।६०॥ पावेण तेण जर-मरण-वीचिपउरिम दुक्लसलिलिमा। चउगइगमणावत्तिम हिंडइ भवसमुद्दम्मि ॥६१॥ तत्थ वि दुक्खमणंतं छ्रेयण-भेयण विकत्तणाईणं। पावइ सरणविरहित्रों जूयस्स फलेण सो जीवो ॥६२॥ ण गणेइ इट्टिमत्तं ए गुरुं ण य मायरं पियरं वा। जूवंधो बुजाइं कुणइ श्रकजाइं बहुयाइं।।६३।। सजरो य परजरो वा देसे सन्वत्थ होइ णिल्लजो। माया वि ए विस्सासं वच्चइ ज्यं रमंतस्स ।।६४।। श्रिगि-विस-चोर-सप्पा दुऋवं थोवं कुणंति इहलोए। दुक्खं जर्णेइ जूयं ग्रस्स भवसयसहस्सेसु ॥६५॥ श्रक्लेहि णरो रहिश्रो ए मुणइ सेसिंदिएहिं वेएइ। ज्यंघो ण य केण वि जाणइ संपुरुणकरणो वि ॥६६॥ श्रिलियं करेइ सवहं जंपइ मोसं भगेइ श्रइदुटं। पासम्मि बहिणि-मायं सिसुं पि हणेइ कोहंधो ॥६७॥ ण य भुंजइ श्राहारं णिहं ए लहेइ रत्ति-दिएणं ति । कत्थ वि ण कुरोइ रइं ऋत्थइ चिंताउरो एिचं।।६८।। इच्चेवमाइबहवो दोसे पाऊण जूयरमण्मि। परिहरियव्वं णिच्चं दंसणगुणमुव्वहंतेण ॥६१॥

जूआ खेलनेवाले पुरुषके कोध, मान, माया और लोभ ये चारों कषाय तीव्र होती हैं, जिससे जीव अधिक पापको प्राप्त होता है ।।६०।। उस पापके कारण यह जीव जन्म, जरा, मरणरूपी तरंगींवाले, दु:खरूप सलिलसे भरे हुए और चतुर्गति-गमनरूप आवर्ती (भंवरों) से संयुवत ऐसे संसार-समुद्रमें परिश्रमण करता है ।।६१।। उस संसारमें जूआ खेलनेके फलसे यह जीव शरण-रहित होकर छेदन, भेदन, कर्त्तन आदिके अनन्त दुःसको पाता है।।६२।। जूआ खेलनेसे अन्धा हुआ मनुष्य इष्ट मित्रको कुछ नहीं गिनता है, न गुरुको, न माताको और न पिताको ही कुछ समभता है, किन्तु स्वच्छन्द होकर पापमयी बहुतसे अकार्यों को करता है ।।६३।। जूआ खेलनेवाला पुरुष स्वजनमें, परजनमें, स्वदेशमें, परदेशमें, सभी जगह निर्लज्ज हो जाता है । जूआ खेलनेवालेका विश्वास उसकी माता तक भी नहीं करती है ॥६४॥ इस लोकमें अग्नि,

१ भ. 'लोहो' इति पाठ: । २ व. विरहियं इति पाठ: । ३ व. 'करंति' इति पाठ: । ४ भ.-'वरो' इति पाठः । ५ म, 'दोषा' इति पाठः ।

श्वतमध्वामिपं वेश्याखेटचोर्यपराङ्गना । सप्तेव तानि पापानि व्यसनानि त्यजेत्सुधीः ॥११४॥

विष, चोर और सर्प तो अल्प दुख देते हैं, किन्तु जूआका खेलना मनुष्यके हजारों लाखों भवोंमें दु:खको उत्पन्न करता है ॥६५॥ आँखोंसे रहित मनुष्य यद्यपि देख नहीं सकता है, तथापि शेष इन्द्रियोंसे तो जानता है । परन्तु जूआ खेलनेमें अन्धा हुआ मनुष्य सम्पूर्ण इन्द्रियोंवाला हो करके भी किसीके द्वारा कुछ नहीं जानता है ॥६६॥ वह भूठी शपथ करता है, भूठ बोलता है, अति दुष्ट बचन कहता है और कोधान्य होकर पासमें खड़ी हुई बहिन, माता और बालकको भी मारने लगता है ॥६७॥ जुआरी मनुष्य चिन्तासे न आहार करता है, न रात-दिन नींद लेता है, न कहीं पर किसी भी वस्तुसे प्रेम करता है, किन्तु निरन्तर चिन्तातुर रहता है ॥६८॥ जूआ खेलनेमें उक्त अनेक भयानक दोष जान करके दर्शनगुणको धारण करनेवाले अर्थात् दर्शन प्रतिमायुक्त उत्तम पुरुषको जूआका नित्य ही त्याग करना चाहिये ॥६९॥

## मद्यदोप-वर्णन

मज्जेण गरो श्रवसो कुगोइ कम्माणि णिदणिजाइं। इहलोए परलोए श्रणुहवइ श्रणंतयं दुक्खं ॥७०॥ श्रइलंघित्रो विचिद्दो पडेइ रत्थाययंगगे! मत्तो। पडियस्स सार्मेया वयणं विलिहंति जिन्भाए ।।७१।। उचारं पस्सवणं तत्थेव कुणंति तो समुल्लवइ। पडित्रो वि सुरा मिट्टो पुणो वि मे देइ मूढ़मई ॥७२॥ जं किंचि तस्स दब्वं श्रजायमाणस्स हिप्पइ परेहिं। लहिऊण किंचि सण्णं इदो तदो घावइ खलंतो ॥७३॥ जेएज मज्भ दव्वं गहियं दुट्टेण से जमो कुद्धो। कहिं जाइ सो जिवंतो सीसं छिंदामि खग्गेण ॥७४॥ एवं सो गज्जंतो कुविश्रो गंतूण मंदिरं णिययं। घित्त्ण लउडि सहसा रुट्टो भंडाइं फोडेइ ॥७५॥ णिययं पि सुयं बहिणि श्रिणिच्छमाणं बला विधंसेइ। जंपइ श्रजंपिएउजं ए विजाएइ किं पि मयमत्तो ॥७६॥ इय ग्रवराइं बहुसी काऊ ए बहुिए लजिएजािए। श्रणुबंधइ बहु पावं मज्जस्स वसंगदो संतो।।७७॥ पावेण तेण बहुसो जाइ-जरा-मरणसावयाइएणे। पावइ श्रग्णंतदुक्लं पिडश्रो संसारकंतारे ॥७८॥ एवं बहुप्पयारं दोसं गाऊग् मजापाग्मि। मण्-वयण्-काय-कय-कारिदाणुमोएहिं वजिजो ।।७१।।

मद्य-पानसे मनुष्य उन्मत होकर अनेक निंदनीय कार्यों को करता है, और इसीलिए इस लोक तथा परलोकमें अनन्त दुःखोंको भोगता है।।७०।। मद्यपायी उन्मत्त मनुष्य
लोक-मर्यादाका उल्लंघन कर बेसुध होकर रथ्यांगण (चौराहे) में गिर पड़ता है और
इस प्रकार पड़े हुए उसके (लार बहते हुए) मुखको कुत्ते जीभसे चाटने लगते हैं।।७१।।
उसी दशामें कुत्ते उसपर उच्चार (टट्टी) और प्रस्रवण (पेशाब) करते हैं। किन्तु वह
मूढ़मित उसका स्वाद लेकर पड़े-पड़े ही पुनः कहता है कि सुरा (शराब) बहुत मीठी

१ व. रत्थाइयंगणे । प. रत्थाएयंगणे । २ म. नाऊण ।

है, मुभ्रे पीनेको और दो ।।७२।। उस बेसुध पड़े हुए मद्यपायीके पास जो कुछ द्रव्य होता है, उसे दूसरे लोग हर ले जाते हैं। पुनः कुछ संज्ञाको प्राप्तकर अर्थात् कुछ होशमें आकर गिरता-पड़ता इधर-उधर दौड़ने लगता है ।।७३।। और इस प्रकार वकता जाता है कि जिस बदमाशने आज मेरा द्रव्य चुराया है और मुझे ऋद्ध किया है, उसने यमराजको ही ऋद्ध किया है, अब वह जीता बचकर कहाँ जायगा, मैं तलवारसे उसका शिर काट्रंगा ।।७४।। इस प्रकार कुपित वह गरजता हुआ अपने घर जाकर लकड़ीको लेकर रुब्ट हो सहसा भांडों (बर्तनों) को फोड़ने लगता है ।।७५।। वह अपने ही पुत्रको, बहिनको, और अन्य भी सबको-जिनको अपनी इच्छाके अनुकूल नहीं समभता हैं. बलात् मारने लगता है और नहीं बोलने योग्य वचनोंको बकता है । मद्य -पानसे प्रबल उन्मत्त हुआ वह भले-बुरेको कुछ भी नहीं जानता है।।७६।। मद्यपानके वशको प्राप्त हुआ वह इन उपर्युक्त कार्योंको, तथा और भी अनेक लज्जा-योग्य निर्लज्ज कार्योंको करके बहुत पापका बंध करता है ।।७७।। उस पापसे वह जन्म, जरा और मरणरूप श्वापदों (सिंह, व्याघ्र आदि कूर जानवरोंसे) आकीर्ण अर्थात् भरे हुए संसाररूपी कान्तार (भयानक वन) में पड़कर अनन्त दुःखको पाता है ।।७८।। इस तरह मद्यपानमें अनेक प्रकारके दोपोंको जान करके मन, वचन, और काय, तथा कृत, कारित और अनुमोदनासे उसका त्याग करना चाहिए।।७९॥

# मधुदोप-वर्णन

जह मज्जं तह य महू जणयदि पात्रं णरस्स श्रइबहुयं। श्रमुइ व्व णिंदणिजं वज्जेयव्वं पयत्तेण ॥६०॥ दृष्ण श्रम्भणमञ्भे पिंडयं जइ मिच्छ्यं पि णिट्टिवइ। कह मिच्छ्यंडयाणं णिजासं' णिग्विणो पिवइ॥ ६०॥ भो भो जिडिंभदियलुद्धयाणमच्छ्रेरयं पलोएह। किमि मिच्छयणिजासं महुं पिवत्तं भणंति जदो॥ ६२॥ छोगे वि सुप्पसिद्धं वारह गामाइ जो डहइ श्रद्भो। तत्तो सो श्रह्ययरो पाविट्टो जो महुं हणइ॥ ६३॥ जो श्रवलेहइ णिच्चं णिरयं सो जाइ णिश्य संदेहो। एवं णाउरण् फुडं वज्जेयव्वं महं तम्हा॥ ६४॥

मद्यपानके समान मबु-सेवन भी मनुष्यके अत्यधिक पापको उत्पन्न करता है। अशुचि (मल-मूत्र वमनादिक) के समान निद्यनीय इस मधुका प्रयत्नपूर्वक त्याग करना चाहिए।।८०।। भोजनके मध्यमें पड़ी हुई मक्खी को भी देखकर यदि मनुष्य उसे उगल देता है अर्थात् मुँहमें रखे हुए ग्रासको थूक देता है तो आश्चर्य है कि वह मधु-मिक्खयोंके अंडोंके निर्दयतापूर्वक निकाले हुए घृणित रसको अर्थात् मधुको निर्दय या निर्घृण वनकर कैसे पी जाता है।।८१।। भो-भो लोगो, जिह्वेन्द्रिय-लुब्धक (लोलुपी) मनुष्योंके आश्चर्य को देखो, कि लोग मिक्खयोंके रसस्वरूप इस मधुको कैसे पिवत्र कहते हैं।।८२।। लोकमें भी यह कहावत प्रसिद्ध है कि जो निर्दयी बारह गांवोंको जलाता है, उससे भी अधिक

१ झ. नियसि निश्चोटनं निबोडनमिति । प. निःपीलनम् । ध. निर्यासम् । २ फ. ध. मच्छेयर । ३ झास्वादयति । ४ झ. नियं । ५ प. जादि । ६ फ. नाऊरण ।

पापी वह है जो मधु-मिक्लयोंके छत्तेको तोड़ता है ।।८३।। इस प्रकारके पाप-बहुल मधुको जो नित्य चाटता है–खाता है, वह नरकमें जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। ऐसा जानकर मधुका त्याग करना चाहिए ।।८४।।

## मांसदोष-वर्णन

मंसं श्रमेज्भसिरसं किमिकुलभिरयं दुगंधवीभच्छं। पाएण छिवेउं जं ण तीर एतं कहं भोत्तुं।।८'१।। मंसासिणेण वड्दइ दण्पो दण्पेण मज्जमिहिलसइ। ज्यं पि रमइ तो तं पि विण्णए पाउणइ दोसे।।८६॥ लोइय सत्थिमि विविण्णयं जहा गयणगामिणो विष्पा। भुवि मंसासिणेण पिडया तम्हा ण पउंजणुं मंसं।।८७।।

मांस अमेध्य अर्थात् विष्टाके समान है, कृमि अर्थात् छोटे-छोटे कीड़ोंके, समूहसे भरा हुआ है, दुर्गन्धियुक्त है, वीभत्स है और पैरसे भी छूने योग्य नहीं है, तो फिर भला वह मांस खानेके लिए योग्य कैंसे हो सकता है ॥८५॥ मांस खानेसे दर्प बढ़ता है, दर्पसे वह शराव पीनेकी इच्छा करता है और इसीसे वह जुआ भी खेलता है। इस प्रकार वह प्रायः ऊपर वर्णन किये गये सभी दोषोंको प्राप्त होता है ॥८६॥ लौकिक शास्त्रमें भी ऐसा वर्णन किया गया है कि गगनगामी अर्थात् आकाशमें चलतेवाले भी ब्राह्मण मांसके खानेसे पृथ्वीपर गिर पड़े। इसलिए मांसका उपयोग नहीं करना चाहिए ॥८७॥

## वेश्यादोष-वर्णन

कारुय-किराय-चंडाल-डोंब-पारिसयाण्मुच्छिटं ।
सो भक्खेइ जो सह वसद् एयरित पि वेस्साएं ।। ।।
रत्तं गाऊणं ग्रं सब्वस्सं हरइ वंचणसएहिं ।
काऊण् मुयइ पच्छा पुरिसं चम्मद्विपिरिसेसं ।। ।।
पभण्ड पुरश्रो एयस्स सामी मोत्तृण् ग्रिथं मे श्रग्णो ।
उच्चइं श्रग्णस्स पुणो करेइ चाइणि बहुयाणि ।। ९०।।
मार्णा कुलजो सूरो वि कुण्ड दासत्तणं पि ग्रांचाणं ।
वेस्सा कएण् बहुगं श्रवमाणं सहइ कामंधो ।। १९।।
जो मज्जमंसदोसा वेस्सा गमण्मिम होति ते सब्वे ।
पायं पि तत्थ हिट्टं पावइ ग्रियमेण् सविसेमं ।। ९२।।
पायं पि तत्थ हिट्टं पावइ ग्रियमेण् सविसेमं ।। ९२।।
पायंण् तेण् दुक्लं पावइ संसार-सायरे घोरे।
तम्हा परिहरियच्वा वेस्सा ।।

जो कोई भी मनुष्य एक रात भी वेश्याके साथ निवास करता है, वह कारु अर्थात् लुहार, चमार, किरात (भील), चंडाल, डोंव (भंगी) और पारसी आदि नीच लोगोंका जूठा खाता है। क्योंकि, वेश्या इन सभी नीच लोगोंके साथ समागम करती है।।८८।। वेश्या, मनुष्यको अपने ऊपर आसक्त जानकर सैंकड़ों प्रवंचनाओंसे उसका सर्वस्व हर

१ ब. लोइये। २ इ. 'ग्राचडजए', भ. 'ण पवडजए' इति पाटः। ३ झ. ब. वेसाए। ४ झ. नाऊण, ५ ब. सन्वं सहरइ। ६ झ. ब. 'णित्थ' स्थाने 'तं ण' इति पाटः। ७ झ. बुश्चइ। ८,९,१०, झ. ब. वेसा०।

लेती है और पुरुषको अस्थि-चर्म परिशेष करके, अर्थात् जब उसमें हाड़ और चाम ही अवशेष रह जाता हे, तब उसको छोड़ देती है ॥८९॥ वह एक पुरुषके सामने कहती है कि तुम्हें छोड़कर अर्थात् तुम्हारे सिवाय मेरा कोई स्वामी नहीं है । इसी प्रकार वह अन्यसे भी कहती है और अनेक चाटुकारियां अर्थात् खुशामदी वातें करती है ॥९०॥ मानी, कुलीन और शूरवीर भी मनुष्य वेश्यामें आसक्त होनेसे नीच पुरुषोंकी दासता (नौकरी या सेवा) को करता है और इस प्रकार वह कामान्ध होकर वेश्याओं के द्वारा किये गये अनेकों अपमानोंको सहन करता है ॥९१॥ जो दोष मद्य और मांसके सेवनमें होते हैं, वे सब दोप वेश्यागमनमें भी होते हैं। इगिलिए वह मद्य और मांस सेवनके पापको तो प्राप्त होता ही है, किन्तु वेश्या-सेवनके विशेष अधम पापको भी नियमसे प्राप्त होता है ॥९२॥ वेश्या-सेवन-जित पापमे यह जीव घोर संसार-सागरमें भयानक दु:वोंको प्राप्त होता है, इसिलिए मन, वचन और कायमें वेश्याका सर्वथा त्याग करना चाहिए॥९३॥

#### पारद्धिदोष-वर्णन

सम्मत्तस्स पहाणे। श्रणुकंवा विष्णुश्रो गुणे। जम्हा ।
पारिद्धरमण्सीलो सम्मत्तिवराहश्रो तम्हा ।।९४।।
दट्ठृण मुक्केमं पलायमाणं तहा पराहुतं ।
रद्'धरियतिणं सूरा कयापराहं वि ण हण्ति ।।९५।।
णिच पलायमाणो तिणं चारी तह णिरवराहो वि ।
कह णिग्घणो हणिज्जइ श्रण्णिणवासिणो वि मण् ।।९६।।
गो बंभणित्थिघायं परिहरमाणस्म होइ जह धम्मो ।
सम्बेसि जीवाणं द्याण ता कि ण सो हुज्जा ।।६७।।
गो-वंभण-महिलाणं विणिवाण् हवइ जह महापावं ।
तह इयरपाणिघाण् वि होइ पावं ण संदेहो ।।९८।।
महु-मज्ज-मंसमेवी पावइ पावं चिरेण जं घोरं ।
तं ण्यदिणे पुरिसो लहेइ पारिद्धरमणेण ।।९९।।
संसारिम श्रणंतं दुक्वं पाउणिद तेण पावेण ।
तम्हा विविज्जयन्त्रा पारद्धी देसविरण्ण ।।९०।।

सम्यग्दर्शनका प्रधान गुण यतः अनुकंपा अर्थान् दया कही गई है, अतः शिकार खेलनेवाला मनुष्य सम्यग्दर्शनका विराधक होता है ॥९४॥ जो मुक्त-केश है, अर्थात् भयके मारे जिनके रोंगटे (वाल) खड़े हुए हैं, ऐसे भागते हुए तथा पराइमुख अर्थान् अपनी ओर पीठ किये हुए हैं और दांतोंमें जो तृण अर्थात् घासको दावे हुए हैं, ऐसे अपराधी भी दीन जीवोंको शूरवीर पुरुप नहीं मारते हैं ॥९५॥ भयके कारण नित्य भागनेवाले, घास खानेवाले तथा निरपराधी और वनोंमें रहनेवाले ऐसे भी मृगोंको निर्दयी पुरुप कैसे मारते हैं? (यह महा आश्चर्य है!)॥९६॥ यदि गौ, ब्राह्मण और स्त्री-घातका परिहार करनेवाले पुरुपको धर्म होता है तो सभी जीवोंकी दयासे वह धर्म क्यों नहीं होगा? ॥९७॥ जिस प्रकार गौ, ब्राह्मण और स्त्रियों के मारनेमें महापाप होता है, उसी प्रकार अन्य प्राणियोंके घातमें भी महापाप होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥९८॥ चिर काल तक मधु, मद्य और मांसका सेवन करनेवाला जिस घोर पापको प्राप्त होता है, उस

१ भन, दंत०। २ व. तणं। ३ व. तण०। ४ झ. व. हणिज्जा। ५ व. हवइ। ६ व. द्यायि।

पापको शिकारी पुरुष एक दिन भी शिकारके खेळनेसे प्राप्त होता है ॥९९॥ उस शिकार खेळनेके पापसे यह जीव संसारमें अनन्त दुःखको प्राप्त होता है। इसलिए देशविरत श्रावकको शिकारका त्याग करना चाहिए ॥१००॥

चौर्यदोप-वर्णन

परदब्बहरणसीलो इह-परलोए श्रसायबहुलाश्रो। पाउणइ जायणात्रो ए कयावि सुहं पलोएइ ।।१०१॥ हरिऊण परस्स धणं चोरो परिवेबमागसम्बंगो । चइऊण णिययगेहं धावइ उपहेण संतत्तो ।।१०२॥ किं केण वि दिद्यो हं ए वेत्ति हियएण धगधगंतेण। रहकइ पलाइ<sup>र</sup> पखलइ णिइं ग लहेइ भयविद्वी ।।१०३॥ ग गणेइ माय-वर्षं गुरु-मित्तं सामिणं तवस्यि वा। पबलेगा हरइ छलेगा किंचिगगां किंपि जं तेसि ।।१०४।। लज्जा तहाभिमाणं जस-सीलविणासमादणासं च। परलोयभयं चोरो श्रगणंतो साहसं कुण्ड ॥१०५॥ हरमाणो परद्वं दृट्ठुणारिक्षणुहिं तो सहसा। रज्जूहिं बंधिऊणं विष्पद्व सो मोरबंधेण ॥१०६॥ हिंदाविज्जइ टिंटे रत्थास चढाविऊण खरप्रद्वि। वित्थारिङजङ्क चोरो एसो ति जग्रस्य मङ्कस्मि ॥१०७॥ श्रयणो वि परस्त धणं जो हरइं सो एरिसं फलं लहइ। एवं भिएऊए पुरा एिउजइ पुर-बाहिरे तुरियं ॥१०८॥ गेत्तद्धारं ग्रह पाणि-पायगहणं णिसंभणं श्रहवा। जीवंतस्स वि सुलावारोहणं कीरइ खलेहिं।।१०९॥ एवं पिच्छंता वि ह परदब्वं चोरियाइ गेगहंति। ण मुणंति किं पि सहियं पेच्छह हो मोह माहप्पं ॥११०॥ परलोए थि य चोरो चउगइ-संसार-सायर-निमण्णो। पावइ दुक्लमणंतं तेयं परिवज्जए तम्हा ॥१११॥

पराये द्रव्यको हरनेवाला, अर्थात् चोरी करनेवाला मनुष्य इस लोक और परलोक में असाता-बहुल, अर्थात् प्रचुर दुःखोंसे भरी हुई अनेकों यातनाओंको पाता है और कभी भी सुखको नहीं देखता है।।१०१।। पराये धनको हर कर भय-भीत हुआ चोर थर-थर कांपता है और अपने घरको छोड़कर संतप्त होता हुआ वह उत्पथ अर्थात् कुमार्गसे इथर-उथर भागता फिरता है।।१०२।। क्या किसीने मुक्ते देखा है, अथवा नहीं देखा है, इस प्रकार धक्-धक् करते हुए हृदयसे कभी वह चोर लुकता-छिपता है, कभी कहीं भागता है और इथर-उघर गिरता है तथा भयाविष्ट अर्थात् भयभीत होनेसे नींद नहीं ले पाता है।।१०३।। चोर अपने माता, पिता, गुरु, मित्र, स्वामी और तपस्वीको भी कुछ नहीं गिनता है; प्रत्युत जो कुछ भी उनके पास होता है, उसे भी बलात् या छलसे हर लेता है।।१०४।। चोर लज्जा, अभिमान, यश और शीलके विनाशको, आत्माक विनाशको और परलोकके भयको नहीं गिनता हुआ चोरी करनेका साहस करता है।।१०५।। चोरको पराया द्रव्य हरते हुए देखकर आरक्षक अर्थात् पहरेदार कोटपाल आदिक

१ ब. णिययप्रगेहं। २ झ व संत्तद्वो । ३ म. पत्नायमाणो । ४ झ. भयघत्थो, ब. भयवच्छो । ५ भ. ब. पच्चेतिउ । ६ झ. किं घणं, व. किं वणं । ७ . झ हरेइ । ८ ब. खिलेहि । ९ ब. मोहस्स ।

रिस्सियों से बांधकर, मोरबंधसे अर्थात् कमरकी ओर हाथ बाँधकर पकड़ लेते हैं ॥१०६॥ और फिर उसे टिंटा अर्थात् जुआखाने या गिलयों में घुमाते हैं और गधेकी पीठ पर चढ़ाकर 'यह चोर हैं' ऐसा लोगों के बीचमें घोषित कर उसकी बदनामी फैलाते हैं। ॥१०७॥ और भी जो कोई मनुष्य दूसरेका धन हरता है, वह इस प्रकारके फलको पाता है, ऐसा कहकर पुनः उसे तुरन्त नगरके बाहिर ले जाते हैं। ॥१०८॥ वहाँ ले जाकर खलजन उसकी आंखें निकाल लेते हैं, अथवा हाथ-पैर काट डालते हैं, अथवा जीता हुआ ही उसे शूजीपर चढ़ा देते हैं। ॥१०९॥इस प्रकारके इहलौकिक दुष्फलोंको देखते हुए भी लोग चोरीसे पराये धनको ग्रहण करते हैं और अपने हितको कुछ भी नहीं समभते हैं, यह बड़े आश्चर्यकी बात है। हे भव्यो, मोहके माहात्म्यको देखो ॥११०॥ परलोकमें भी चोर चतुर्गतिह्न संसार-सागरमें निमग्न होता हुआ अनन्त दुःखको पाता है, इसलिए चोरीका त्याग करना चाहिए।।१११॥

#### परदारादोष-वर्णन

दटठ्या परकलत्तं गिब्बुद्धी जो करेइ श्रहिलासं। गा य कि पि तत्थ पावइ पावं एमेव श्राज्जेइ ॥११२॥ णिस्ससइ रुयइ गायइ णिययसिरं हणइ महियले पडइ। परमहिलमलभमाणो ग्रसप्पलावं पि जंपेइ ॥११३॥ चितेइ मं किमिच्छइण वेइ सा केण वा उवाएण। 'श्रण्णेमि' कहमि कस्स वि ण वेत्ति चिंताउरो सददं ॥११४॥ ग य कत्थ वि कुणइ रहं मिट्टं पि य भोयणं ग भुंजेइ। शिहं पि श्रलहमागो<sup>र</sup> श्रच्छइ विरहेण संतत्तो ॥११५॥ लुज्जाकुलमज्जायं छंडिऊण् मज्जाइभोयणं किचा। परमहिलागं चित्तं श्रमुणंतो पत्थणं कुणइ ।११६॥ गोच्छंति जह वि तात्रो उवयारसयाणि कुणइ सो तह वि। णिडभिच्छज्जंतो पुण श्रप्पाणं भूरइ विलक्षो ॥११७॥ न्नह भंजइ परमहिलं त्रिणिच्छमाणं बला धरेऊणं। किं तत्थ हवइ सुक्खं पच्चेल्लिउ पावए दुक्खं ॥११८॥ श्रह कावि पावबहुला श्रसई शिगगासिऊग गियसीलं। सयमेव पच्छियाश्रो उवरोहवसेण श्रप्पाणं ॥११९॥ जइ देइ तह वि तत्थ सुराणहर-खंडदेउलयमज्भिमि । सचित्ते भयभीत्रो सोक्खं किं तत्थ पाउगइ ॥१२०॥ सोऊण कि पि सद्दं सहसा परिवेवमाणसन्वंगो। एहक्कइ प्लाइ प्खलइ चउिद्सं णियइ भयभोत्रो ॥१२१॥ जइ पुण केण वि दीसइ णिज्जइ तो बंधिऊण णिवगेहं। चोरस्स णिगाहं सो तत्थ वि पाउगइ सविसेसं ।१२२ ॥ पेच्छह मोहविणडिग्रो लोगो दहुण एरिसं दोसं। पच्चक्लं तह वि खलो परित्थिमहिलसदि<sup>°</sup> दुच्चित्तो ॥१२३॥ परलोयम्मि श्रणंतं दुक्लं पाउणइ इहभवसमुद्दिम । परयारा परमहिला तम्हा तिविहेण विजिज्जा ॥१२४॥

१ ब. श्रतभमाणो । २ इ. –कुलकम्मं, म. ब.ध. –कुलक्तमं । ३ भ. सयमेवं । ४ ध. –प्रस्थिता । ५ इ. मज्झयारम्मि । ६ इ. म. भयभीदो । ७ इ. ब. भो चित्तं ।

जो निर्बुद्धि पुरुष परायी स्त्रीको देखकर उसकी अभिलाषा करता है, सो ऐसा करनेपर वह पाता तो कुछ नहीं है, केवल पापका ही उपार्जन करता है ।।११२।। परस्त्री-लम्पट पुरुष जब अभिलिपत पर-महिलाको नहीं पाता है, तब वह दीर्घ नि:श्वास छोड़ता है, रोता है, कभी गाता है, कभी अपने शिरको फोड़ता है और कभी भूतल पर गिरता पड़ता है और असत्प्रलाप भी करता है ।।११३।। परस्त्री-लम्पट सोचता है कि वह स्त्री मुभे चाहती है, अथवा नहीं चाहती है? में उसे किस उपायसे लाऊं ? किसीसे कहूं, अथवा नहीं कहूं ? इस प्रकार निरन्तर चिन्तातुर रहता है।।११४।। वह परस्त्री-लम्पटी कहीं पर भी रितको नहीं प्राप्त करता है, मिष्ट भी भोजनको नहीं खाता है और निद्राको नहीं लेता हुआ वह सदा स्त्री-विरहसे संतप्त बना रहता है।।११५।। परस्त्री-लम्पटी लज्जा और कुल-मर्यादाको छोड़कर मद्य-मांस आदि निंद्य भोजनको करके परस्त्रियोंके चित्तको नहीं जानता हुआ उनसे प्रार्थना किया करता है।।११६।। इतने पर भी यदि वे स्त्रियां उसे नहीं चाहती हैं, तो वह उनकी सैकड़ों खुशामदें करता है। फिर भी उनसे भर्त्सना किये जाने पर विलक्ष अर्थात् लक्ष्य-भ्रष्ट हुआ वह अपने आपको भूरता रहता है।।११७।। यदि वह लम्पटी नहीं चाहनेवाली किसी पर-महिलाको जबर्दस्ती पकड़कर भोगता है, तो वैसी दशामें वह उसमें क्या सुख पाता है ? प्रत्युत दुःखको ही पाता है ।।११८।।यदि कोई पापिनी दुराचारिणी अपने शीलको नाश करके उपरोधके वशसे कामी पुरुषके पास स्वयं भी हो जाय, और अपने आपको सौंप भी देवे।।११९॥ उपस्थित तो भी उस शून्य गृह या खंडित देवकुलके भीतर रमण करता हुआ वह अपने चित्तमें भय-भीत होनेसे वहां पर क्या सुख पा सकता है ? ॥१२०॥ वहां पर कुछ भी जरा-सा शब्द सुनकर सहसा थर-थर कांपता हुआ इधर-उधर छिपता है, भागता है, गिरता है और भय-भीत हो चारों दिशाओं को देखता है।।१२१।। इसपर भी यदि कोई देख लेता है तो वह बांधकर राज-दरबारमें ले जाया जाता है और वहांपर वह चोरसे भी अधिक दंडको पाता है ।।१२२।। मोहकी विडम्बनाको देखो कि परस्त्री-मोहसे मोहित हुए खल लोग इस प्रकारके दोषों को प्रत्यक्ष देखकर भी अपने चित्तमें परायी स्त्रीकी अभिलाषा करते हैं ।।१२३।। परस्त्री-लम्पटी परलोकमें इस संसार-समुद्रके भीतर अनन्त दु:खको पाता है। इसिलए परिगृहीत या अपरिगृहीत परिस्त्रयोंको मन वचन कायसे त्याग करना चाहिये ।।१२४।।

सप्तव्यसनदोष-वर्णन

रज्जब्भंसं वसणं बारह संवच्छराणि वणवासो । पत्तो तहावमाणं जूएण जुहिट्टिको राया ।।१२५।।

जूआ खेलनेसे युधिष्ठिर राजा राज्यसे भ्रष्ट हुए, बारह वर्ष तक वनवासमें रहे तथा अपमानको प्राप्त हुए ॥१२५॥

उउजायास्मि रमंता तिसाभिभूया जल ति गाऊण । पिबिऊया जुग्यामञ्जं ग्राहा ते<sup>र</sup> जादवा तेण ॥१२६॥

उद्यानमें कीडा करते हुए प्याससे पीड़ित होकर यादवोंने पुरानी शराबको 'यह जल है' ऐसा जानकर पिया क्षौर उसीसे वे नष्ट हो गये ॥१२६॥ मंसासगोण गिद्धो<sup>१</sup> वगरक्खो एग<sup>°</sup>चक्कग्रयरिम । रज्जात्रो पब्सटो ऋयसेण सुन्नो गन्नो णस्यं ॥१२७॥

एकचक नामक नगरमें मांस खानेमें गृद्ध बक राक्षस राज्यपदसे भ्रष्ट हुआ, अप-यशसे मरा और नरक गया ।।१२७।।

सर्व विषयों में निपुण बृद्धि चारुदत्तने भी वेश्याके संगसे धनको खोकर दुःख पाया और परदेशमें जाना पड़ा ॥१२८॥

होऊण चक्कवद्दी चउदहरयणाहित्र्यो<sup>३</sup> वि संपत्तो । मरिऊण बंभदत्तो णिरयं पारिद्धरमणेण ॥१२६॥

चक्रवर्ती होकर और चौदह रत्नोंके स्वामित्वको प्राप्त होकर भी ब्रह्मदत्त शिकार खेलनेसे मरकर नरकमें गया ॥१२९॥

> ण।सावहारदोसेण दंडणं पाविऊण सिरिभूई । मरिऊण श्रद्धसाणेण हिंडिश्रो दीहसंसारे ॥१३०॥

न्यासापहार अर्थात् धरोहरको अपहरण करनेके दोषसे दंड पाकर श्रीभूति आर्तध्यान-से मरकर संसारमें दीर्घकाल तक रुलता फिरा ।।१३०।।

> होऊण खयरणाहो वियक्खणो श्रद्धचक्कवद्दी वि । मरिऊण गर्यो ' णर्यं परिस्थिहरणेण लंकेसो ॥१३५॥

विचक्षण, अर्धचक्रवर्ती और विद्याधरोंका स्वामी होकर भी लंकाका स्वामी रावण परस्त्रीके हरणसे मरकर नरकमें गया ।।१३१।।

> एदे' महाणुभावा दोसं एक्केक्क-विसण्'-सेवाग्रो। पत्ता जो पुण सत्त वि सेवह विण्णुज्जए किं सो ॥१३२॥

ऐसे ऐसे महानुभाव एक एक व्यसनके सेवन करनेसे दुःखको प्राप्त हुए । फिर जो सातों ही व्यसनोंको सेवन करता है, उसके दुःखका क्या वर्णन किया जा सकता है ॥१३२॥

साकेते" सेवंतो सत्त वि वसणाइं रुद्दत्तो वि । मरिऊण गन्नो णिरयं भमिनो पुण दीहसंसारे ॥१३३॥

साकेत नगरमें रुद्रदत्त सातों ही व्यसनोंको सेवन करके मरकर नरक गया और फिर दीर्घकाल तक संसारमें भ्रमता फिरा ॥१३३॥

# नरकगतिदुख-वर्णन

सत्तरहं विसंगारां फलेग संसार-साथरे जीवो । जं पावइ बहुदुक्लं तं संखेवेण वोच्छामि ॥१३४॥

सातों व्यसनों के फलसे जीव संसार-सागरमें जो भारी दुःख पाता है, उसे मैं संक्षेपसे कहता हूँ ॥१३४॥

> श्रहणिटुरफरुसाइं पूइ-रुहिराइं श्रह्दुगंधाइं। श्रमुहावहाइं णिच्चं णिरएमुप्पत्तिठाणाइं॥१३५॥ तो तेसु समुप्पयणो भाहारेऊण पोग्गले श्रमुहे । श्रंतोमुहुत्तकाले पज्जत्तीको समाणेइ॥१३६॥

१ म. लुद्धो। २ व. एय०। ३ व. -स्यणीहिन्नो। ४ व. गयउ। ५ प. एए। ६ क. व. दसण०। ७ प. साकेए। म्ब. श्रसहो

नरकों में नारिकयों के उत्पन्न होने के स्थान अत्यन्त निष्ठुर स्पर्शवाले हैं, पीप और रुधिर आदिक अति दुर्गन्धित और अशुभ पदार्थ उनमें निरन्तर बहते रहते हैं। उनमें उत्पन्न होकर नारकी जीव अशुभ पुद्गलों को ग्रहण करके अन्तर्मु हुर्त कालमें पर्याप्तियों को सम्पन्न कर लेता है।।१३५-१३६॥

उववायात्रो णिव**ड**इ पज्जत्तयत्रो दंडितः' महिवीहे'। श्रहकक्लडमसहंतो सहसा उप्पडदि पुण पडहु ॥१३७॥

वह नारकी पर्याप्तियोंको पूरा कर उपपादस्थानसे दंडेके समान महीपृष्ठपर गिर पड़ता है। पुनः नरकके अति कर्कश धरातलको नहीं सहन करता हुआ वह सहसा ऊपरको उछलता है और फिर नीचे गिर पड़ता है।।१३७।।

> जइ को वि उसिग्ग्ग्यरए मेरुपमाणं स्विवेद्द लोहंडं। ग्रा वि पावद्द धरग्रितलं विक्षिजन<sup>3</sup> तं श्रंतरान्ने वि ॥१३८॥

यदि कोई उष्णवेदनावाले नरकमें मेरु-प्रमाण लोहेके गोलेको फेंके, तो वह भूत-लको नहीं प्राप्त होकर अन्तरालमें ही विलाजायगा अर्थात् गल जायगा। (नरकोंमें ऐसी उष्ण वेदना है)।।१३८।।

श्चह तेवंडं तत्तं खिवेइ जह को वि सीयग्रारयिमा । सहसा धरिणमपत्तं सिंडज्जे तं खंडखंडेहिं ॥१३९॥

यदि कोई उतने ही वड़े लोहेके गोलेको शीतवेदनावाले नरकमें फेंके, तो वह धरणी तलको नहीं प्राप्त होकर ही सहसा खंड खंड होकर बिखर जायगा। (नरकोंमें ऐसी शीत-वेदना है) ।।१३९।।

तं तारिससीदुगहं खेत्तसहावेगा होइ गिरण्सु। विसहइ जावज्जीवं वसग्रस्स फलेगिमो जीश्रो॥१४०॥

नरकोंमें इस प्रकारकी सर्दी और गर्मी क्षेत्रके स्वभावसे ही होती है । सो व्यसनके फलसे यह जीव ऐसी तीव्र शीत-उष्ण वेदनाको यावज्जीवन सहा करता है ॥१४०॥

तो तम्हि जायमत्ते सहसा दट्दूण णारया सम्वे । पहरंति सत्ति-मुग्गर'-तिसूज-णाराय-खग्गेहिं ॥१४१॥

उस नरकमें जीवके उत्पन्न होनेके साथ ही उसे देखकर सभी नारकी सहसा– एकदम शक्ति, मुद्गर, त्रिशूल, बाण और खड्गसे प्रहार करने लगते हैं ।।१४१॥

तो खंडिय"-सन्वंगो करुणपत्नावं रुवेइ दीणमुहो । पमणंति तन्त्रो रुद्धा किं कंदसि रे दुरायारा ॥१४२॥

नारिकयों के प्रहारसे खंडित हो गये हैं सर्व अंग जिसके, ऐसा वह नवीन नारकी दीन-मुख होकर करुण प्रलाप करता हुआ रोता है। तब पुराने नारकी उसपर रुष्ट होकर कहते हैं कि रे दुराचारी, अब क्यों चिल्लाता है ॥१४२॥

जोव्ययमपुण मत्तो लोहकसापुण रंजिको पुन्वं । गुरुवयणं लंबित्ता जूयं रमिको जं श्रासि<sup>८</sup> ॥१४३॥

यौवनके मदसे मत्त होकर और लोभकषायसे अनुरंजित होकर पूर्व भवमें तूने गुरु-वचनको उल्लंघन कर जूआ खेला है ॥१४३॥

१ भ. दह ति, ब. उइउ ति । २ व. प. महिंदद्दे, म. महीविद्दे । ३ इ. विलयम् जसंत०, झ. बिलउजंतं, विलिउजंतं श्रंत० । म. विलयं जात्यंत० । मूलराधना गा० १५६३ । ४ झ. तेवडं, व. ते बट्टं। ५ भ. संढेउज, म. संडेउज । मूलारा. १५६४ । ६ व. मोगार- । ७ व. खंडव० । म इ. जं मौसि ।

#### वसुनन्दि-श्रावकाचार

#### तस्स फलमुदयमागयमलं हि रुयगोगा विसह रे दुट्ट। रोवंतो वि स छुट्टिस कयावि पुस्वकयकम्मस्स ॥१४४॥

अब उस पापका फल उदय आया है, इसलिए रोनेसे बस कर, और रे दुष्ट, अब उसे सहन कर । रोनेसे भी पूर्व-कृत कर्मके फलसे कभी भी नहीं छूटेगा ॥१४४॥

> एवं सोऊण तश्रो माणसदुक्लं वि' से समुष्परणं। तो दुविह-दुक्लदह्नो रोसाइट्डो इमं भणइ॥१४५॥

इस प्रकारके दुर्वचन सुननेसे उसके भारी मानसिक दुःख भी उत्पन्न होता है। तब वह शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकारके दुःखसे दग्ध होकर और रोषमें आकर इस प्रकार कहता है।।१४५॥

> जह वा पुन्वस्मि भवे जूयं रिमयं मए मदवसेण । तुम्हं को श्रवराहो कन्नो बला जेण मं हणह ।।१४६॥

यदि मैंने पूर्व भवमें मदके वश होकर जूआ खेला है, तो तुम्हारा क्या अपराध किया है, जिसके कारण जबर्दस्ती तुम मुभ्रे मारते हो ॥१४६॥

> एवं भिण्ए चित्त्य सुट्ठु रुट्ठेहिं श्रिगिकुंडिमा । पण्जलयमिम यिहित्तो डज्मइ सो श्रंगमंगेसु ॥१४७॥

ऐसा कहनेपर अतिरुष्ट हुए वे नारकी उसे पकड़कर प्रज्वलित अग्निकुंडमें डाल देते हैं, जहांपर वह अंग-अंगमें अर्थात् सर्वाङ्गमें जल जाता है ।।१४७।।

> तत्तो शिस्सरमाणं दट्हृश उमसरेहिं10 श्रहव कुंतेहि । पिल्लोऊस रहंतं तत्थेव छुहंति श्रदयाए ।।१४८।।

उस अग्निकुंडसे निकलते हुए उसे देखकर भसरोंसे (शस्त्र-विशेषसे) अथवा भालोंसे छेदकर चिल्लाते हुए उसे निर्दयतापूर्वक उसी कुंडमें डाल देते हैं ।।१४८।।

> हा मुयह मं मा पहरह पुणे। वि ग करेमि एरिसं पावं । दंतेहि श्रंगुलीश्रो धरेह करुणं! पुणे। स्वइ ॥१४९॥

हाय, मुक्ते छोड़ दो, मुक्तर्पर मत प्रहार करो, मैं ऐसा पाप फिर नहीं कस्रँगा, इस प्रकार कहता हुआ वह दांतोंसे अपनी अंगुलियां दबाता है और करुण प्रलाप-पूर्वक पुनः पुनः रोता है ।।१४९।।

ण मुयंति तह वि पावा पेच्छह जीजाए कुणइ जं जीवो<sup>१२</sup>। तं पावं बिलवंतो एयहिं<sup>१३</sup> दुक्खेहिं णित्थरह्<sup>१४</sup>।।१५०।।

तो भी वे पापी नारकी उसे नहीं छोड़ते हैं। देखो, जीव जो पाप लीलासे— कुतूहल मात्रसे, करता है, उस पापको विलाप करते हुए वह उपर्युक्त दुःखोंसे भोगता है।।१५•।।

> तत्तो पताइऊणं कह वि य माएण<sup>१५</sup> दहुसम्बंगो । गिरिकंदरम्मि सहसा पविसह सरण ति मयणंतो ॥१५१॥

जबर्दस्ती जला दिये गये हैं सर्व अंग जिसके, ऐसा वह नारकी जिस किसी प्रकारसे

१ व. रुपएेण । २ इ. नं, झ. व. तं० । ३ व. कचाई । ४ इ. झ. व. म. विसेसमुप्परणं । ५ इ. व. या । ६ इ. तुम्हे, भ. तोम्हि, व. तोहितं । ७ इ. महं, म. हं। ८ इ. इणहं । ९ इ. मुद्ध, म. मुधा । १० इ. तासे हि, म. ता सही । ११ झ. व. कलुणं । १२ इ. जूवो । १३ व. एयहं । १४ म. णित्थरो हं हो । प. णिच्छरहं १५ झ. वयमाएण, व. वपमाएण ।

उस अग्निकुंडसे भागकर पर्वतकी गुफामें 'यहां शरण मिलेगा' ऐसा समभता हुआ सहसा प्रवेश करता है ।।१५१।।

> तत्थ वि पर्वति उवरिं सिष्ठाउ ते। ताहिं चुिणको संतो। गलमाणुरुहिरधारो रिक्जिण खणं तत्रो णीइं।।१५२॥

किन्तु वहांपर भी उसके ऊपर पत्थरोंकी शिलाएं पड़ती हैं, तब उनसे चूर्ण चूर्ण होता हुआ और जिसके खूनकी धाराएं बह रही हैं, ऐसा होकर चिल्लाता हुआ क्षणमात्रमें वहांसे निकल भागता है ॥१५२॥

णेरइयाण सरीरं कीरइ जइ तिलपमाणखंडाइ। पारद-रसुब्व लग्गइ श्रपुण्णकालम्मि ण मरेइ।।१५३।।

नारिकयोंके शरीरके यदि तिल-तिलके बराबर भी खंड कर दिये जावें, तो भी वह पारेके समान तुरन्त आपसंमें मिल जाते हैं, वयोंकि, अपूर्ण कालमें अर्थात् असमयमें नारकी नहीं मरता है ।। १५३ ।।

> तत्तो पलायमाणे। रुंभइ सो णारएहिं दट्ठूण । पाइउजइ विलवंतो श्रय-तंबय नक्लयलें तत्तं ॥१५७॥

उस गुफामेंसे निकलकर भागता हुआ देखकर वह नारिकयोंके द्वारा रोक लिया जाता है और उनके द्वारा उसे जबर्दस्ती तपाया हुआ लोहा तांबा आदिका रस पिलाया जाता है ॥१५४॥

> पच्चारिज्जइ जं ते<sup>र</sup> पीयं मज्जं महुं च पुब्बभवे । तं<sup>8</sup> पावफलं पत्तं पिबेहि श्रयकलयलं घोरं ॥१५५॥

वे नारकी उसे याद दिलाते हैं कि पूर्व भवमें तूने मद्य और मधुको पिया है, उस पाप-का फल प्राप्त हुआ है, अतः अब यह घोर 'अयकलकल' अर्थात् लोहा, तांबा आदिका मिश्रित रस पी ।। १५५ ॥

> कह वि तस्रो जह छुटो श्रसिपत्तवसम्मि विसइ भयभीस्रो। सिबहंति तत्थ पत्ताइं खग्गसिरसाइं श्रसवरयं॥१५६॥

यदि किसी प्रकार वहांसे छूटा, तो भयभीत हुआ वह असिपत्र वनमें, अर्थात् जिस वनके वृक्षोंके पत्ते तलवारके समान तीक्ष्ण होते हैं, उसमें 'यहां शरण मिलेगा' ऐसा समभ-कर घुसता है। किन्तु वहांपर भी तलवारके समान तेज धारवाले वृक्षोंके पत्ते निरन्तर उसके ऊपर पड़ते हैं।। १५६।।

> तो तम्हि पत्तपडगोग छिगग्कर-चरग भिगगपुट्ठि-सिरो। पगर्लतरुहिरधारो कंदंतो सो तस्रो गोइ'॥१५७॥

जब उस असिपत्रवनमें पत्तोंके गिरनेसे उसके हाथ, पैर, पीठ, शिर आदि कट-कटकर अलग हो जाते हैं, और शरीरसे खूनकी धारा वहने लगती है, तब वह चिल्लाता हुआ वहांसे भी भागता है ।। १५७ ।।

> तुरियं पलायमाणं सहसा धरिऊण णारया कूरा । छित्तुण तस्स मंसं तुंडम्मि छुहंति<sup>१०</sup> तस्सेव ॥१५८॥

१ इ. तेहि । २ म. शियइ । ३ ब. शाइजह । म. पाविजाइ । ४ इ. भ्रयवयं, य. श्रससंवय । ५ कलमलं-ताम्र-शीसक-तिल-सर्ज्ञ रस-गुग्गुल-सिक्थक लवश-जतु-वज्रलेपाः क्वाथियत्वा मिलिता 'कलकल' इत्युक्यन्ते । मूलारा० गा० १५६९ भ्राशाधरी टीका । ६ ब. म. तो । ७ ब. तव । म. म. वक्क्र० । ९ इ. म. शियइ । १० इ. छहंति ।

वहांसे जल्दी भागते हुए उसे देखकर क्रूर नारकी सहसा पकड़कर और उसका मांस काटकर उसीके मुंहमें डालते हैं ।। १५८ ॥

> भोतुं ऋणिच्छमाणं णियमंसं तो भणंति रे दुट्ठ। ऋइमिट्ठं भणिऊण भक्खंतो श्रासि जं पुन्वं ॥१५१॥

जब वह अपने मांसको नहीं खाना चाहता है, तब वे नारकी कहते हैं कि, अरे दुष्ट, तू तो पूर्व भवमें परजीवोंके मांसको बहुत मीठा कहकर खाया करता था ॥ १५९॥

तं किं ते विस्सिरियं जेण मुहं कुणसि रे पराहुत्तं। एवं भिणऊण कुसिं छुहिंति तुंहिम्म पज्जिलयं॥१६०॥

सो क्या वह तू भूल गया है, जो अब अपना मांस खानेसे मुँहको मोड़ता है, ऐसा कहकर जलते हुए कुशको उसके मुखमें डालते हैं ।। १६० ।। .

> श्रइतिब्बदाहसंताविश्रो तिसावेयणासमभिभूश्रो । किमि-पूड्-रुहिरपुरणं वहतरिषाणइं तश्रो विसइ ॥१६१॥

तव अति तीव्र दाहसे संतापित होकर और प्यासकी प्रवल वेदनासे परिपीड़ित हो वह (प्यास वुक्तानेकी इच्छासे) कृमि, पीप और रुधिरसे परिपूर्ण वैतरणी नदीमें घुसता है।। १६१।।

तस्थ वि पविट्ठमित्तो<sup>र</sup> खारुगहजलेग दहुसव्वंगो। गिरसरइ तम्रो तुरित्रो हाहाकारं पकुव्वंतो॥१६२॥

उसमें घुसते ही खारे और उष्ण जलसे उसका सारा शरीर जल जाता है, तब वह तुरन्त ही हाहाकार करता हुआ वहांसे निकलता है ॥ १६२ ॥

> दट्ठूण णारया णीलमंडवे तत्तलोहपिडमाश्रो। श्रालिंगाविति तहिं धरिऊण बला विलवमाणं ॥१६३॥

नारकी उसे भागता हुआ देखकर और पकड़कर काले लोहेसे बनाये गये नील-मंडप-में ले जाकर विलाप करते हुए उसे जुबर्दस्ती तपाई हुई लोहेकी प्रतिमाओंसे (पुतिलयोंसे) आर्लिंगन कराते हैं ॥ १६३ ॥

> श्चगिण्ता गुरुवयणं परिष्यि-वेसं च श्चासि सेवंतो । एपिहं तं पावफलं ण सहसि किं रुवसि तं जेण ।।१६४।।

और कहते हैं कि—गुरुजनोंके वचनोंको कुछ नहीं गिनकर पूर्वभवमें तूने परस्त्री और वेश्याका सेवन किया है। अव इस समय उस पापके फलको क्यों नहीं सहता है, जिससे कि रो रहा है।। १६४।।

> पुब्बभवे जं कम्मं पंचिंदियवसगएण जीवेण । इसमार्णेण विबद्धं तं किं णित्थरसिं रोवंतो ॥१६५॥

पूर्वभवमें पांचों इन्द्रियोंके वश होकर हंसते हुए रे पापी जीव, तूने जो कर्म बांधे हैं, सो क्या उन्हें रोते हुए दूर कर सकता है ? ॥ १६५ ॥

किकवाय-गिद्ध-बायसरूवं धरिऊण णारया चेव । 'पहरंति वज्जमयतुंद-तिक्खणहरेहिं' दयरहिया ॥१६६॥

१ ब. सत्तो, प. म. मित्ता । २ काललोहघटितमंडपे । मूलाराधना गा० १५६९ विजयो. टीका । ३ प. शिरसि, भ. व. शिच्छरसि । ४ प. पहर्गति । ५ इ. तिक्लगाहि । मूलारा० १५७१ ।

वे दया-रहित नारकी जीव ही कृकवाक (कुक्कुट-मुर्गा) गिद्ध, काक, आदिके रूपों-को धारण करके वज्रमय चोंचोंसे, तीक्ष्ण नग्वों और दांतोंसे उसे नोचते हैं ।। १६६ ।।

> धरिऊण उद्गनंघं करकच-चक्केहिं केइ फाडंति । मुमलेहिं मुग्गरेहिं य चुण्णो चुण्णो कुण्ति' परे ॥१६७॥

कितने ही नारकी उसे ऊर्ध्वजंघ कर अर्थात् शिर नीचे और जांघें ऊपर कर करकच (करोंत या आरा) और चक्र से चीर फाड़ डालते हैं । तथा कितने ही नारकी उसे मूसल ंऔर मुद्गरोंसे चूरा-चूरा कर डालते हैं ।। १६७ ।।

> जिन्नाञ्जेयण णयणाण फोडणं दंतचूरणं दलणं। मलणं कुणंति खंडति केई तिलमत्तखंडेहिं॥१६८॥

कितने ही नारकी जीभ काटते हैं, आंखें फोड़ते हैं, दांत तोड़ते हैं और सारे शरीरका दलन-मलन करते है । कितने ही नारकी तिल-प्रमाण खडोंसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं ।। १६८ ।।

> श्रयणे कलंववालुयंथलम्मि तत्तम्मि पाडिऊण पुणो । लोहाविति रडंतं णिइणंति घसंति भूमीए ॥१६९।।

कितने ही नारकी तपाये हुए तीक्ष्ण रेतीले मैदानमें डालकर रोते हुए उसे लोट-पोट करत हैं, मारते हैं और भूमिपर घसीटते हैं ॥ १६९॥

> श्रमुरा वि क्रगावा तत्थ वि गत्ण पुब्ववेराह्ं। सुमराविऊण तथो जुद्धं लायंति श्रग्णोण्णं॥१७०॥

कूर और पापी असुर जातिके देव भी वहां जाकर और पूर्वभवके वैरोंकी याद दिला-कर उन नारिकयोंको आपसमें लड़वाते है ॥ १७०॥

> मत्तेव त्रहोलोए पुढवीत्रो तथ्य सयसहस्साइं। णिरयाणं चुलसीई सेहिंद-पद्ग्णयाण हवे।।१७१।।

अधोलोकमें सात पृथिवियां हैं, उनमें श्रेणीबद्ध, इन्द्रक और प्रकीर्णक नामके चौरासी लाख नरक हैं ।। १७१ ।।

> रयणप्पह-सक्करपह-बालुप्पह-पंक-धूम-तमभासा । तमतमपहा य पुढवीणं जाण श्रणुवस्थलामा**इ''**॥१७२॥

उन पृथिवियोंके रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तमप्रभा और तमस्तमप्रभा (महातमप्रभा) ये अन्वर्थ अर्थात् सार्थक नाम जानना चाहिए ॥ १७२ ॥

पढमाए पुढवीए वाससहस्साइं दह जहराणाऊ । समयाम्म विश्वाया सायरोवमं होइ उक्कस्सं ।।१७३।। पढमाइ जमुक्कस्सं विदियाइसु साहियं जहराणं तं । तिय सत्त दस य सत्तरस दुसहिया बीस तेत्तीसं ॥१७४।। सायरसंखा एसा कमेण विदियाइ जाण पुढवीसु । उक्कस्साउपमाणं शिहिट्टं जिल्वारिदेहि ॥१७५।।

भ. चुरागीकुव्वित परे गिरया। २ कलववालुयं—कद्वप्रसूनाकारा वालुकाचितदुःप्रवेशाः
 वज्रदलालंकुतखदिरांगार- कग्पप्रकरोपमानाः । मूलारा० गा० १५६८ विजयोदया टीका। ३ व. जुम्सं।
 ४ इ. श्रनुतुतथ०, म श्रणुवट्ट० । ५ मुद्दितप्रतो गाथेय रिक्ता।

परमागममें प्रथम पृथिवीके नारिकयोंकी जघन्य आयु दश हजार वर्षकी कही गई है और उत्कृष्ट आयु एक सागरोपम होती है ।। १७३ ।। प्रथमादिक पृथिवियोंमें जो उत्कृष्ट आयु होती है, कुछ अधिक अर्थात् एक समय अधिक वही द्वितीयादिक पृथिवियोंमें जघन्य आयु जानना चाहिए । जिनेन्द्र भगवान्ने द्वितीयादिक पृथिवियोंमें उत्कृष्ट आयुका प्रमाण कमसे तीन सागर, सात सागर, दश सागर, सत्तरह सागर, वाईस सागर और तैतीस सागर प्रमाण कहा है ।। १७४-१७५ ।।

एत्तियपमाणकार्लं सारीरं माणसं बहुपयारं। दुक्लं सहेड् तिव्वं वसणस्स फलेणिमो जीवो॥१७६॥

व्यसन-सेवनके फलसे यह जीव इतने (उपर्युक्त-प्रमाण) काल तक नरकोंमे अनेक प्रकारके शारीरिक और मानसिक तीव्र दुःखको सहन करता है ।। १७६ ।।

# तिर्यचगतिदुःख-वर्णन

तिरियगईए वि तहा थावरकाएसु बहुपयारेसु । श्रन्छइ श्रर्णतकालं हिंडतो जोणिलक्लेसु ॥१७७॥

इसी प्रकार व्यसन-सेवनके फलसे यह जीव तिर्यञ्च गतिकी लाखों योनिवाली बहुत प्रकारकी स्थावरकायकी जातियोंमें अनन्त काल तक भ्रमण करता रहता है ।। १७७ ॥

> कहमवि णिस्सरिऊणं तत्तो वियलिंदिएसु संभवइ । तत्थ वि किलिस्समाणो कालमसंखेज्जयं वसइ ॥१७८॥

उस स्थावरकायमेसे किसी प्रकार निकलकर विकलेन्द्रिय अर्थात् द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंमें उत्पन्न होता है, तो वहां भी क्लेश उठाता हुआ असंख्यात काल तक परिभ्रमण करता रहता है ॥ १७८॥

तो खिल्कविल्कजोएण कह वि पंचिदिएसु उववरणो। तथ्य वि श्रसंखकालं जोणिसहस्सेसु परिभमइ॥१७९॥

यदि कदाचित् खिल्लविल्ल योगसे<sup>१</sup> पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हो गया, तो वहां भी असंस्यात काल तक हजारों योनियोंमें परिभ्रमण करता रहता है ।। १७९ ।।

> छेयण-भेयण-ताइण-तासण-णिइलंछणं तहा दमणं । णिइखलण-मलण-दलणं पउलण उक्कत्तणं चेवरे ॥१८०॥ वैद्यंधण-भारारोवण लंछण पाणगणरोहणं सहणं । सीउणह-भुक्ख-तणहादिजाण तह पिल्लयविद्योयं ॥१८१॥

तिर्यञ्च योनिमें छेदन, भेदन, ताड़न, त्रासन, निर्लीछन (बिधया करना), दमन, निक्खलन (नाक छेदन), मलन, दलन, प्रज्वलन, उत्कर्तन, बंधन, भारारोपण, लांछन (दागना), अन्न-पान-रोधन, तथा शीत, उष्ण, भूख, प्यास आदि बाधाओंको सहता है, और पिल्लों (बच्चों) के वियोग-जनित दुखको भोगता है। ॥ १८०-१८१॥

१ भाइमें भुनते हुए धान्यमें से दैववशात् जैसे कोई एक दाना उछलकर बाहिर भा पड़ता है उसी प्रकार दैववशात् एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियोंमें से कोई एक जीव निकलकर पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न हो जाता है, तब उसे खिल्लविल्ल योगसे उत्पन्न होना कहते हैं। २ मुलारा०गा० १५८२। ३ मुलारा०गा० १५८३। ४ स्तनन्ध्यवियोगिसत्यर्थः ।

#इचेवमाइ बहुयं दुक्खं पाउगाइ तिरियजोणीए । विसंग्रस्त फलेण जदो वसंग् परिवज्जए तम्हा ॥१८२॥

इस प्रकार व्यसनके फलसे यह जीव तिर्यञ्च-योनिमें उपर्युक्त अनेक दुःख पाता है, इसलिए व्यसनका त्याग कर देना चाहिए ॥ १८२ ॥

# मनुष्यगतिदुःख-वर्णन

मणुयत्ते<sup>र</sup> वि य जीवा दुक्खं पावंति बहुवियप्पेहिं। इट्ठाणिट्ठेसु सया वियोय-संयोयजं तिब्बं॥१८३॥

मनुष्यभवमें भी व्यसनके फलसे ये जीव सदैव बहुत प्रकारसे इष्ट-अनिष्ट पदार्थींमें वियोग-संयोगज तीव्र दुःख पाते हैं ॥ १८३ ॥

> उप्परणपढमसमयम्हि कोई जगाणीइ छंबिन्रो संतो । कारणवसेण इत्थं सीउगह-भुक्ख-तगहाउरो मरइ ॥१८४॥

उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही कारणवशसे माताके द्वारा छोड़े गये कितने ही जीव इस प्रकार शीत, उष्ण, भूख और प्याससे पीड़ित होकर मर जाते हैं ॥ १८४ ॥

> बालत्तर्णे वि जीवो माया-पियरेहि कोवि परिहीणो । उच्छिट्टं भक्खंतो जीवह दुक्खेण परगेहे ॥१८५॥

वालकपनमें ही माता-पितासे रहित कोई जीव पराये घरमें जूठन खाता हुआ दुःखके साथ जीता है ।। १८५ ।।

> पुब्वं दाणं दाऊण को वि सधणो जणस्स जहजोगं। पच्छा सो धणरहिस्रो ण लहह कूरं पि जायंतो ॥१८६॥

यदि कोई मनुष्य पूर्वभवमें मनुष्योंको यथायोग्य दान देकर इस भवमें धनवान् भी हुआ और पीछे (पापके उदयसे) धन-रहित हो गया, तो मांगनेपर खानेको कूर (भात) तक नहीं पाता है ।। १८६ ।।

त्रारणो उ पावरोएए वाहिश्रो एयर-बज्मदेसिम । श्रन्छइ सहायरहिश्रो ए लहइ सघरे वि चिट्टे उं ।।१८७। तिसत्रो वि भुक्लिश्रो हं पुत्ता मे देहि पाएमसणं च । एवं कृवंतस्स वि ए कोइ वयणं च से देइ ।।१८८॥ तो रोय-सोयभरिश्रो सन्वेसिं सन्वहियाउ दाऊए । दुक्लेए मरइ पन्छा धिगत्थु मणुयत्तरामसारं ।।१८९॥

इतः पूर्व झ. व. प्रत्योः इमे गाथेऽधिके उपलभ्येते — तिरिएहिं खज्जमाणो दुइमणुस्सेहिं हम्ममाणो वि । सम्बन्ध वि संतद्दो भयदुक्खं विसहदे भीमं ॥१॥ प्रत्येणोग्यां खज्जता तिरिया पावंति दारुगां दुक्खं । माया वि जस्थ भक्खदि श्रयणो को तस्थ राखेदि ॥२॥

तिर्यंचोंके द्वारा खाया गया, दुष्ट शिकारी जोगोंके द्वारा मारा गया त्रौर सब घोरसे संत्रस्त होता हुन्ना भय-जनित भयंकर दुःखको सहता है।। १॥ तिर्यंच परस्परमें एक दूसरेको खाते हुए दारुण दुःख पाते हैं। जिस योनिमें माता भी श्रपने पुत्रको खा जेती है, वहां दूसरा कौन रचा कर सकता है।।२॥

स्वामिकार्ति० ऋनु,० गा० ४१-४२

१ ध. प. जाईए । २ भ. व. मणुयत्तेण । (मणुयत्तरो ?) ३ कुष्टरोगेगोत्पर्थः । ४ ध. 'पभुक्तिक्रो' ५ व. देह । ६ (कूजंतस्स ?) ७ व. सवहियाउ । सर्वाहितान् इत्यर्थः ।

श्रयणाणि एवमाईणि जाणि दुक्लाणि मणुयलोयम्मि । दीसंति ताणि पावह वसणस्स फलेणिमो जीवो ।।१९०॥

कोई एक मनुष्य पापरोग अर्थात् कोढ़से पीड़ित होकर नगरसे बाहर किसी एकान्त प्रदेशमें सहाय-रहित होकर अकेला रहता है, वह अपने घरमें भी नहीं रहने पाता ॥ १८७ ॥ में प्यासा हूं और भूखा भी हूं; बच्चो, मुझे अन्न जल दो—खाने-पीनेको दो—इस प्रकार चिल्लाते हुए भी उसको कोई वचनसे भी आश्वासन तक नहीं देता है ॥ १८८ ॥ तब रोग-शोकसे भरा हुआ वह सब लोगोंको नाना प्रकारके कष्ट देकरके पीछे स्वयं दुःखसे मरता है । ऐसे असार मनुष्य जीवनको धिक्कार है ॥ १८९ ॥ इन उपर्युक्त दुःखों को आदि लेकर जितने भी दुःख मनुष्यलोकमें दिखाई देते हैं, उन सबको व्यसनके फलसे यह जीव पाता है ॥ १९० ॥

# दंवगतिदु:ख-वर्णन

किंचुवसमेण पावस्स कह वि देवत्तणं वि संवत्तो । तथ्य वि पावइ दुक्खं विसणिऽजयकम्मपागेण ॥१९१॥

यदि किसी प्रकार पापके कुछ उपशम होनेसे देवपना भी प्राप्त हुआ तो, वहांपर भी व्यसन-सेवनसे उपार्जित कर्मके परिपाकसे दुःख पाता है ।। १९१ ।।

दृहुण महङ्कोणं देवाणं ठिइञ्जरिद्धिमाहण्यं। श्रण्पङ्किश्रो विसूरह माणसदुक्खेण डञ्मंतो ॥१६२॥ हा मणुत्रभवे उप्पञ्जिऊण तव-संजमं वि लद्धूण । मायाए जं वि कयं<sup>१</sup> देवदुग्गयं तेण संपत्तो ॥१९३॥

देव-पर्यायमें महर्द्धिक देवोंकी अधिक स्थिति-जिनत ऋद्धिके माहात्म्यको देखकर अल्प ऋद्धिवाला वह देव मानिसक दुःखसे जलता हुआ, विसूरता (भूरता) रहता है ॥ १९२ ॥ और सोचा करता है कि हाय, मनुष्य-भवमें भी उत्पन्न होकर और तप-संयमको भी पाकर उसमें मैंने जो मायाचार किया, उसके फलसे मैं इस देव-दुर्गतिको प्राप्त हुआ हूं, अर्थात् नीच जातिका देव हुआ हूं ॥ १९३ ॥

कंद्रप्प किब्भिसासुर-वाहण-सम्मोह<sup>\*</sup>-देवजाईसु । जावजीवं खिवसइ विसहंतो माणसं द्क्लं ॥१९४॥

कन्दर्प, किल्विपिक, असुर, वाहन, सम्मोहन आदि देवोंकी कुजातियोंमें इस प्रकार मानसिक दुःख सहता हुआ वह यावज्जीवन निवास करता है ॥ १९४॥

छुम्मासाउयसेसे वत्थाहरणाइं हुंति मिलिणाइं।
णाऊण चवणकालं श्रहिययरं रुयइ सोगेण ॥१६५॥
हा हा कह णिक्षोण् किमिकुलमिरयम्मि श्रइदुगंधिम्म ।
णवमासं पूइ-रुहिराउलिम्म गव्मिम्म विसयव्वं ॥१९६॥
किं करिम कत्थ वच्चिम कस्स साहामि जामि कं सरणं।
ण वि श्रित्थ एत्थ बंधू जो मे धारेइ णिबडंतं ॥१९७॥
बजाउहों महत्पा एरावण-बाह्यो सुरिंदो वि।
जावजीवं सो सेविश्रो वि ण धरेइ मं तहवि ॥१९८॥

१ इ. कंकप्पं, भ. विजंकयं। २ **इ. समोह। ३ नृ**लोके। ४ इ. करम्पि। ५ **बज्रायुपः**।

देवगितमें छह मास आयुके शेप रह जानेपर वस्त्र और आभूषण मैले अर्थात् कान्ति-रिहत हो जाते हैं, तब वह अपना च्यवन-काल जानकर शोकसे और भी अधिक रोता है ॥ १९५॥ और कहता है कि हाय हाय, किस प्रकार अब में मनुष्य-लोकमें कृमि-कुल-भिरत, अति दुर्गन्धित, पीप और खूनसे व्याप्त गर्भमें नौ मास रहूंगा ? ॥ १९६॥ में क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं, किसको प्रसन्न करूं, किसके शरण जाऊं ? यहां पर मेरा कोई भी ऐसा बन्धु नहीं है, जो यहांसे गिरते हुए मुक्ते बचा सके ॥ १९७॥ बज्रायुध, महात्मा, ऐरावत हाथीकी सवारी-वाला और यावज्जीवन जिसकी सेवा की है, ऐसा देवोंका स्वामी इन्द्र भी मुक्ते यहां नहीं रख सकता है ॥ १९८॥

जह में होहिहि मरणं ता होजज किंतु में समुष्पत्ती।
एिंग्विएसु जाइजा गो मणुस्सेसु कह्या वि ॥१९९॥
श्रहवा किं कुणइ पुराजियिम उदयागयिम कम्मिम।
सक्को वि जदो ग तरह श्रप्पाणं रिक्षवं काले॥२००॥

यदि मेरा मरण हो, तो भले ही हो, किन्तु मेरी उत्पत्ति एकेन्द्रियोंमें होवे, पर मनुष्यों में तो कदाचित् भी नहीं होवे।।१९९।। अथवा अब क्या किया जा सकता है, जब कि पूर्वोपार्जित कर्मके उदय आनेपर इन्द्र भी मरण-कालमें अपनी रक्षा करनेके लिए शक्त नहीं है ।।२००।।

एवं बहुष्ययारं सरणविरहिन्रो खरं विलवमाणो ।
एइंदिएसु जायइ मरिऊण तन्न्रो िणयाणेण ।।२०१।।
तत्थ वि त्रणंतकालं किलिस्समाणो सहेइ बहुदुक्लं ।
मिच्छत्तसंसियमई जीवो किं किं दुक्लं ए पाविज्जइ ।।२०२॥
पिच्छह दिन्वे भोए जीवो भोत्णू देवलोयिम्म ।
एइंदिएसु जायइ धिगर्थु संसारवासस्स ।।२०३॥

इस प्रकार शरण-रहित होकर वह देव अनेक प्रकारके करुण विलाप करता हुआ निदानके फलसे वहांसे मरकर एकेन्द्रियों ने उत्पन्न होता है ।। २०१ ।। वहां पर भी अनन्त काल तक क्लेश पाता हुआ बहुत दु.खको सहन करता है । सच बात तो यह है कि मिथ्यात्वसे संसिक्त बुद्धिवाला जीव किस-किस दु:खको नहीं पाता है ।। २०२ ।। देखो, देवलोकमें दिव्य भोगोंको भोगकर यह जीव एकेन्द्रियोंने उत्पन्न होता है ऐसे संसार-वासको धिवकार है।।२०३।।

एवं बहुप्पयारं दुक्त्वं संसार-सायरे घोरे। जीवो सरग-विहीगो विसग्रस्य फलेग पाउगाइ॥२०४॥

इस तरह अनेक प्रकारके दुःखोंको घोर संसार-सागरमें यह जीव शरण-रहित होकर अकेला ही व्यसनके फलसे प्राप्त होता है ॥ २०४॥

## दर्शनमितिमा

%पंजुंबरसिहयाइं परिहरेइ इयं जो सत्त विसणाइं ।
सम्मत्तविसुद्धमई सो दंसणसावयो भिणश्रो ।।२०५।।

१ व. प्रतो 'दुक्खं' इति पाठो नास्ति। २ क. पाविज्ञा। प. पापिज्ञ। ३ प. पेच्छह। ४ व. धिगत्थ ५ प. ध. प्रत्योः इय पदं गाथारम्मेऽस्ति।

उदुंबराणि पंचैव सप्त च व्यसनान्यि।
 वर्जयेद्यः सः सागारो भवेदार्शनिकाद्वयः ॥११२॥—गुण् श्रा०

जो सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध-बुद्धि जीव इन पंच उदुम्बर सहित सातों व्यसनोंका परित्याग करता है, वह प्रथम प्रतिमाधारी दर्शन-श्रावक कहा गया है ।। २०५ ।।

> एवं दंसग्रसावयठाणं पढमं समासन्त्रो भिग्यं। वयसावयगुग्रठाणं एत्तो विदियं पवक्लामि।।२०६॥

इस प्रकार दार्शनिक श्रावकका पहला स्थान संक्षेपसे कहा । अब इस**से आगे व्र**तिक श्रावकका दूसरा स्थान कहता हूं ॥ २०६॥

# द्वितीय व्रतप्रतिमा-वर्णन

पंचेव श्रगुब्वयाइं गुग्गब्वयाइं हवंति पुग्ग्<sup>र</sup> तिरिग्ग । सिक्खावयागि चत्तारि जाग् विदियम्मि ठाग्गम्मि ॥२०७॥

द्वितीय स्थानमें, अर्थात् दूसरी प्रतिमामें पांचों ही अणुव्रत, तीन गुणव्रत, तथा चार शिक्षाव्रत होते हैं ऐसा जानना चाहिए ॥ २०७॥

> पाणाइवायविरई सञ्चमदत्तस्स वङ्जणं चेव । थूलयड बंभचेरं इच्छाए गंथपरिमाणं ॥२०८॥

स्थूल प्राणातिपातिवरित, स्थूल सत्य, स्थूल अदत्त वस्तुका वर्जन, स्थूल ब्रह्मचर्य और इच्छानुसार स्थूल परिग्रहका परिमाण ये पांच अणुव्रत होते हैं ।। २०८ ।।

> जे तसकाया जीवा पुन्वुद्दिट्ठा ए हिंसियन्वा ते। एइ दिया वि णिक्कारणेण पढमं वयं थूलं।।२०९॥

जो त्रसजीव पहले बतलाये गये हैं, उन्हें नहीं मारना चाहिए और निष्कारण अर्थात् विना प्रयोजन एकेन्द्रिय जीवोंको भी नहीं मारना चाहिए, यह पहला स्थूल अहिसाव्रत है ॥२०९॥

्रिम्रलियं स जंपसीयं पासिबहकरं तु सच्चवयसं पि । रायेस य दोसेस य सोयं विदियं वयं थूलं ॥२१०॥

रागसे अथवा द्वेपसे भूठ वचन नही बोलना चाहिए और प्राणियोंका घात करने-वाला सत्य वचन भी नही बोलना चाहिए, यह दूसरा स्थूल सत्यव्रत जानना चाहिए ॥ २१०॥

्रिपुर-गाम-पट्टणाइसु पडियं गाट्ठं च गिहिय वीसरियं। परदञ्चमगिग्हंतस्स होइ थूलवयं तदियं ॥२११॥

पुर, ग्राम, पत्तन, क्षेत्र आदिमे पड़ा हुआ, खोया हुआ, रखा हुआ, भूला हुआ, अथवा रख करके भूला हुआ पराया द्रव्य नहीं लेनेवाले जीवके तीसरा स्थूल अचौर्यव्रत होता है।।२११।।

> \*पन्वेसु इत्थिसेवा श्रग्गंगकीडा सया विवन्नंतो। थूलयडवंभयारी जिग्गेहि भगिश्रो पवयग्रम्मि॥२१२॥

- † पंचधाणुव्रतं यस्य त्रिविधं च गुराव्रतम्। शिक्षाव्रतं चतुर्धां स्यारसः भवेद् व्रतिको यतिः ॥१३०॥
- क्रोधादिनापि नो वाच्यं वचोऽसस्यं मनीषिया। सस्यं तद्पि नो वाच्यं यस्यात् प्राणिविचातकम् ॥१३४॥
- § प्रामे चतुःपथादौ वा विस्मृतं पतितं धतम् । परद्भव्यं हिरययादि वर्ज्यं स्तेयविवर्जिना ॥१३५॥
- श्रुलश्रह्मचारी च प्रोक्तं प्रवचने जिनैः ॥१३६॥—गुग्र० श्राव०

१ व. तद। (तह?) २ व. बंभचेरो। ३ इ. हिंसयव्वा। ४ इ. म. विइयं, व. बीयं। ५ व. तइयं।

अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्वके दिनोंमें स्त्री-सेवन और सदैव अनंगकीड़ाका त्याग करने वाले जीवको प्रवचनमें जिनेन्द्र भगवान्ने स्थल ब्रह्मचारी कहा है ।। २१२ ।।

> जं परिमाणं कीरइ धण-धरण-हिररण्ण-कंचणाईणं। तं जाण्<sup>र</sup> पंचमवयं णिहिट्ठमुवासयज्भयणे ॥२१३॥(१)

्धन, धान्य, हिरण्य, सुवर्ण आदिका जो परिमाण किया जाता है, वह पंचम अणुव्रत जानना चाहिए, ऐसा उपासकाध्ययनमें कहा गया है ।। २१३ ।।

#### गुणव्रत-वर्णन

पुन्तुत्तर-दक्त्विण-पच्छिमासु काऊण जोयणपमाणं । परदो<sup>र</sup> गमण्णियत्ती दिसि विदिसि गुण्व्वयं पढमं ॥२१४॥(२)

पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में योजनोंका प्रमाण करके उससे आगे दिशाओं और विदिशाओं में गमन नहीं करना, यह प्रथम दिग्वत नामका गुणव्रत है ॥ २१४ ॥

वय-भंगकारणं होइ जिम्म देसम्मि तत्थ णियमेण । कीरइ गमणिणयत्ती तं जाण गुणव्वयं विदियं ॥२१५॥(३)

जिस देशमें रहते हुए व्रत-भंगका कारण उपस्थित हो, उस देशमें नियमसे जो गमन-निवृत्ति की जाती है, उसे दूसरा देशव्रत नामका गुणव्रत जानना चाहिए ॥ २१५॥

> श्चय-दंड-पास-विक्कय कृड-तुलामाण कृरसत्ताणं। जं संगहो<sup>र</sup> ण कीरइ तं जाण गुणव्ययं तदियं ।।२१६॥(४)

लोहेके शस्त्र तलवार, कुदाली वगैरहके, तथा दंडे और पाश (जाल) आदिके वेंचने का त्याग करना, भूठी तराजू और कूट मान अर्थात् नापने-तोलने आदिके वांटोको कम नहीं रखना, तथा बिल्ली, कुत्ता आदि कूर प्राणियोंका संग्रह नहीं करना, सो यह तीसरा अनर्थदण्ड-त्याग नामका गुणव्रत जानना चाहिए ॥ २१६॥

#### शिचात्रत-वर्णन

जं परिमाणं कीरइ मंडण-तंबील-गंध-पुष्फाणं। तं भोयविरइ भणियं पढमं सिक्सावयं सुत्ते ॥२१७॥(५)

मंडन अर्थात् शारीरिक शृङ्गार, ताम्बूल, गंध और पुष्पादिकका जो परिमाण किया जाता है, उसे उपासकाध्ययन सूत्रमें भोगविरति नामका प्रथम शिक्षाव्रत कहा गया है ॥२१७॥

- १ व. जािंगा । २ व. परश्रो । ३ इ. झ. व. विइयं । ४ व. संगहे । ५ इ. झ. प तइयं, व. तिइयं ।
  - (१) धनधान्यहिरण्यादिप्रमाणं यद्विधीयते । ततोऽधिके च दातास्मिन् निवृत्तिः सोऽपरिग्रहः ॥१३७॥
  - (२) दिग्देशानर्थदण्डविरतिः स्याद् गुण्वतम् । सा दिशाविरतिर्यो स्यादिशानुगमनप्रमा ॥१४०॥
  - (३) यत्र व्रतस्य भंगः स्यादेशे तत्र प्रयक्तः । गमनस्य निवृत्तियां सा देशविरतिर्मता॥१४१॥
  - (४) कूटमानतुला-पास-विष-शस्त्रादिकस्य च । कूरप्राणिभृतां स्यागस्तन्त्रतीयं गुणवतम् ॥१४२॥
  - (५) भोगस्य चोपभोगस्य संख्यानं पात्रसिकया ।

    सक्तेखनेति शिचाख्यं व्रतमुक्तं चतुर्विधम् ॥१४३॥

    यः सकृद् भुज्यते भोगस्ताम्बृत्तकुसुमादिकम् ।

    तस्य या क्रियते संख्या भोगसंख्यानमुच्यते ॥१४४॥—गुण् श्राव०

सगसत्तीए महिला वत्थाहरणाण जं तु परिमाणं। तं परिभोयणिवुत्तीरं विदियं सिक्लावयं जाण ॥२१८॥(१)

अपनी शक्तिके अनुसार स्त्री-सेवन और वस्त्र-आभूषणोंका जो परिमाण किया जाता हे, उसे परिभोग-निवृत्ति नामका द्वितीय शिक्षाव्रत जानना चाहिए ॥ २१८॥

श्रतिहिस्स संविभागो तद्द्यं सिक्खावयं मुर्णेयव्वं। तत्थ वि पंचहियारा खेया सुत्तासुमगोस्।।२१९॥(२)

अतिथिके संविभागको तीसरा शिक्षात्रत जानना चाहिए। इस अतिथिसंविभाग के पांच अधिकार उपासकाध्ययन सूत्रके अनुसार (निम्न प्रकार) जानना चाहिए ॥ २१९ ॥

पत्तंतर दायारो दाखिवहाणं तहेव दायव्वं। दाखस्स फलं खेया पंचिहयारा कमेखेदे॥२२०॥(३)

पात्रोंका भेद, दातार, दान-विधान, दातव्य अर्थात् देने थोग्य पदार्थ और दानका फल, ये पांच अधिकार क्रमसे जानना चाहिए ॥ २२०॥

## पात्रभेद-वर्णन

तिविहं मुणेह पत्तं उत्तम-मिन्निम-जहण्णभेष्ण । वय-णियम-संजमधरो उत्तमपत्तं हवे साहु ॥२२१॥(४)

उत्तम, मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकारके पात्र जानना चाहिए। उनमें द्रत, नियम और संयमका धारण करनेवाला साधु उत्तम पात्र है ॥ २२१ ॥

> एयारस ठाण्ठिया मिक्सिमपत्तं खु लावया भिण्या। श्रविरयसम्माइद्वी जहरुणपत्तं मुखेयब्यं ॥२२२॥(५)

ग्यारह प्रतिमा-स्थानोंमें स्थित श्रावक मध्यम पात्र कहे गये हैं, और अविरत सम्यग्दृष्टि जीवको जघन्य पात्र जानना चाहिए ॥ २२२ ॥

> वय-तव सीलसमग्गो सम्मत्तविविज्जिश्रो कुपत्तं तु । सम्मत्त सीज-वयविज्जिश्रो श्रपत्तं हवे जीश्रो ॥२२३॥(६)

जो व्रत, तप और शीलसे सम्पन्न है, किन्तु सम्यग्दर्शनसे रहित है, वह कुपात्र है। सम्यक्त्व, शील और व्रतसे रहित जीव अपात्र है।। २२३।।

१ ब शियत्ती । २ झ. विड्य, व. वीय ।

- (१) उपभोगो मुहुर्भोग्यो वस्त्रस्याभरणादिकः । या यथाशक्तितः संख्या सोपगोगप्रमोच्यते ॥१४५॥
- (२) स्वस्य पुष्यार्थमन्यस्य रतन्त्रयसमृद्धये । यदीयतेऽत्र तदानं तत्र पञ्चाधिकारकम् ॥१४६
- (३) पात्रं दाता दानिविधिर्देय दानफल तथा। ग्रिथिकारा भवन्स्येते दाने पञ्ज यथाक्रमम्॥१४७॥
- (४) पात्रं त्रिधोत्तमं चैतन्मध्यमं च जघन्यकम् । सर्वतंयमसंयुक्तः साधुः स्यारपात्रमुक्तमम् ॥१४८॥
- (५) एकादशप्रकारोऽसौ गृही पात्रमनुत्तमम् । विरत्या रहितं सम्यग्दष्टिपात्रं जघन्यकम् ॥१४९॥
- (६) तपःशीलव्रतेर्युक्तः कुदृष्टिः स्यास्कुपात्रकम् । श्रपात्रं व्रतसम्यक्ष्वतपःशीलविवर्जितम् ॥१५०॥—गुण० श्राव०

# दातार-वर्णन

सद्धा भत्ती तुद्दी विष्णाण्मलुद्धया<sup>र</sup> खमा सत्ती<sup>र</sup>। जस्थेदे सत्त गुणा तं दायारं पसंसंति ॥२२४॥(१)

जिस दातारमें श्रद्धा, भिक्त, संतोष, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और शिक्त, ये सात गुण होते हैं, ज्ञानी जन उस दातारकी प्रशंसा करते हैं ।। २२४ ।।

#### दानविधि-वर्णन

पडिगह'मुच्छाणं पादोदयमच्चणं च पणमं च। मण-वयण-कायसुद्धी एसणसुद्धी य दाणविही॥२२५॥(२)

प्रतिग्रह अर्थात् पड़िगाहना–सामने जाकर छेना, उच्चस्थान देना अर्थात् ऊंचे आसन पर बिठाना, पादोदक अर्थात् पैर धोना, अर्चा करना, प्रणाम करना, मनःशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि और एपणा अर्थात् भोजनकी शुद्धि, ये नौ प्रकारकी दानकी विधि हैं ।। २२५ ।।

पत्तं णियघरदारे दृहू ण्यण्ण्य वा विमिगत्ता।
पित्रगृहणं कायव्वं ग्रमीत्थु ठाहु त्ति भणिऊण् ॥२२६॥
गेऊण् णिययगेहं णिरवज्जाणु तह उच्चठाण्मिमः।
ठिवऊण् तथ्रो चलणाण् धोवणं होइ कायव्वं ॥२२७॥
पात्रोदयं पिवत्तं सिरम्मि काऊण् श्रचणं कुज्जा।
गंधक्लय-कुसुम-णेवज्ज-दीव-धूवेहिं य फलेहिं॥२२८॥
पुष्फंजलिं खिविता पयपुरश्रो वंदणं तश्रो कुज्जा।
चहऊण् श्रष्ट-रुद्दे मणसुद्धी होइ कायव्वा ॥२२९॥
णिद्धुर-कक्कस वयणाइवज्जणं तं वियाण् विसुद्धि।
सब्वत्थ संपुढंगस्स होइ तह कायसुद्धी वि ॥२३०॥

पात्रको अपने घरके द्वारपर देखकर, अथवा अन्यत्रसे विमार्गण कर-खोजकर, 'नम-स्कार हो, ठहरिए,' ऐसा कहकर प्रतिग्रहण करना चाहिए ॥ २२६ ॥ पुनः अपने घरमें ले जाकर निरवद्य अर्थात् निर्दोष तथा ऊंचे स्थानपर विठाकर, तदनन्तर उनके चरणोंको धोना चाहिए ॥ २२७ ॥ पवित्र पादोदकको शिरमें लगाकर पुनः गंध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फलोंसे पूजन करना चाहिए ॥ २२८ ॥ तदनन्तर चरणोंके सामने पुष्पांजिल क्षेपण कर वंदना करे । तथा, आर्त और रौद्र ध्यान छोड़कर मनःशुद्धि करना चाहिए ॥ २२९ ॥ निष्ठुर और कर्कश आदि वचनोंके त्याग करनेको वचनशुद्धि जानना चाहिए । सब ओर संपुटित अर्थात् विनीत अंग रखनेवाले दातारके कायशुद्धि होती है ॥ २३० ॥

#चउदसमलपरिसुद्धं जं द।णं सोहिऊण् जद्दणाए । संजयिजणस्स दिज्जद्द सा योया एसणासुद्धी ॥२३१॥

चौदह मल-दोषोंसे रहित, यतनासे शोधकर संयमी जनको जो आहारदान दिया जाता है, वह एषणा-शुद्धि जानना चाहिए ॥ २३१॥

१ ब. मलुद्धद्या। २ प. ध. सत्तं। ३ ध. उचा।

- (१) श्रद्धा भक्तिश्च विज्ञानं तुष्टिः शक्तिरलुब्धता। स्नमाच यत्र ससैते गुणा दाता प्रशस्यते ॥१५१॥
- (२) स्थापनोञ्चासनपाद्यपूजाप्रग्रमनैस्तथा । मनोवाङ्गायशुद्धवा वा शुद्धो दानविधिः स्मृतः ॥१५२॥—गुग्र० श्राव०

श्रःझ. ध. ब. प्रतिषु गाथेयमधिकोपलम्यते— णह-जंतु-रोम-श्रद्धी-कण्-कुंडय-मंस-रुहिर-चम्माइं। कंद-फल-मूल-बीया छिग्ण मला चउइसा होति ॥१॥—मूलाचार ४८४ विशेषार्थ-नख, जंतु, केश, हड्डी, मल, मूत्र, मांस, रुधिर, चर्म, कंद, फल, मूल, बीज और अशुद्ध आहार ये भोजन-सम्बन्धी चौदह दोप होते है।

> दार्गसमयम्मि एवं<sup>र</sup> सुत्तणुसारेग एव विहाशाणि । भशियागि मए एरिहं दायब्वं वण्णइस्सामि ॥२३२॥

इस प्रकार उपासकाध्ययन सूत्रके अनुसार मैंने दानके समयमें आवश्यक नौ विधानों को कहा । अब दातव्य वस्तुका वर्णन करूंगा ।। २३२ ।।

#### दातव्य-वर्णन

श्राहारोसह-सत्थाभयभेश्रो जं चउब्विहं दाणं। तं बुच्चह<sup>र</sup> दायब्वं णिहिट्टमुवासयज्ज्ञयणे ॥२३३॥

आहार, औषध, शास्त्र और अभयके भेदसे जो चार प्रकारका दान है, वह दातव्य कहलाता है, ऐसा उपासकाध्ययनमें कहा गया है ॥ २३३ ॥

श्रसणं पाणं खाइमं साइयमिदि चउविहो वराहारो । पुञ्चुत्त-णाव-विहाणेहिं तिविहपत्तस्स दायन्वो ।।२३४।।

अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य ये चार प्रकारका श्रेष्ठ आहार पूर्वोक्त नवधा भक्तिसे तीन प्रकारके पात्रको देना चाहिए ।। २३४ ।।

> श्रद्दबुद्ध-बाल-मूर्यंध-बहिर-देसंतरीय-रोडाएं । जहजोगां दायन्वं करुणादाण त्ति भणिऊण ॥२३५॥

अति वृद्ध, वालक, मूक (गूँगा) अंध, विधर (विहरा) देशान्तरीय (परदेशी) और रोगी दरिद्री जीवोंको 'करुणादान दे रहा हूं' ऐसा कहकर अर्थात् समभकर यथायोग्य आहार आदि देना चाहिए ॥ २३५ ॥

उववास-वाहि-परिसम-किलेस-<sup>प</sup>परिपीडयं मुणेऊण । पत्थं सरीरजोगां भेसजदाणं पि दायव्वं ॥२३६॥

उपवास, व्याधि, परिश्रम और क्लेशसे परिपीड़ित जीवको जानकर अर्थात् देखकर शरीरके योग्य पथ्यरूप औषधदान भी देना चाहिए ॥ २३६ ॥

> श्रागम-सत्थाइं लिहाविऊ्रण दिज्ञंति जं जहाजोग्गं। तं जारा सत्थदार्णं जिरावयराज्भावर्णं च तहा ॥२३७॥

जो आगम–शास्त्र लिखाकर यथायोग्य पात्रोंको दिये जाते है, उसे शास्त्रदान जानना चाहिए। तथा जिन-वचनोंका अध्यापन कराना-पढाना भी शास्त्रदान है ॥ २३७॥

> जं कीरइ परिरक्खा शिचं मरश-भयभीरुजीवाशं । तं जाश श्रभयदाशं सिहामशि सन्वदाशाशं ॥२३८॥

मरणसे भयभीत जीवोंका जो नित्य परिरक्षण किया जाता है, वह सर्व दानोंका शिखा-मणिरूप अभयदान जानना चाहिए ॥ २३८ ॥

## दानफल-वर्णन

श्रग्गाणिगो वि जम्हा कज्जं ग् कुगंति गिप्फलारं भं। तम्हा दाग्यस्स फलं समासदो वण्णहस्सामि ॥२३९॥

चूँकि, अज्ञानीजन भी निष्फल आरम्भवाले कार्यको नहीं करते हैं, इसलिए मैं दानका फल संक्षेपसे वर्णन करूंगा ।। २३९ ।।

१ झ. ब. एयं। २ इ. वश्चइ, । ३ दुरिद्राणाम् । ४ झ. पढि० ।

जह उत्तमम्मि खित्ते' पइएएमएएं सुबहुफलं होइ। तह दाएफलं ऐयं दिएएं तिविहस्स पत्तस्स ॥२४०॥

जिस प्रकार उत्तम खेतमें बोया गया अन्न बहुत अधिक फलको देता है, उसी प्रकार त्रिविध पात्रको दिये गये दानका फल जानना चाहिए ॥ २४०॥

> जह मज्भिमस्मि खित्ते श्रप्पफलं होइ वावियं बीयं। मज्भिमफलं विजासह कुपत्तदिण्सं तहा दाणं।।२४९।।

जिस प्रकार मध्यम खेतमें बोया गया बीज अल्प फल देता है, उसी प्रकार कुपात्रमें दिया गया दान मध्यम फलवाला जानना चाहिए ॥ २४१॥

> जह ऊसरम्मि खित्ते। पइएणवीयं ए किं पि 'रुहेइ। फलविज्जियं वियाणह श्रपत्तिरुणं तहा दाणं।।२४२।।

जिस प्रकार ऊसर खेतमें बोया गया बीज कुछ भी नहीं ऊगता है उसी प्रकार कुपात्रमें दिया गया दान भी फल-रहित जानना चाहिए ॥ २४२ ॥

> किम्ह "ग्रयत्तविसेसे दिश्यां दाणं दुहावहं होह्। जह विमहरस्स दिण्णं तिन्वविसं जायण् खीरं।।२४३॥

प्रत्युत किसी अपात्रविशेषमें दिया गया दान अत्यन्त दुःखका देनेवाला होता है । जैसे विषधर सर्पको दिया गया दूध तीव्र विषरूप हो जाता है ॥ २४३ ॥

> मेहावीणं एसा सामरणपरूवणा मए उत्ता । इर्षिह पभणामि फर्लं समासग्री मंदबुद्धीणं ॥२४४॥

मेधावी अर्थात् बुद्धिमान् पुरुषोंके लिए मैंने यह उपर्युवत दानके फलका सामान्य प्रम्पण किया है। अब मन्दबुद्धिजनोंके लिए संक्षेपसे (किन्तु पहलेकी अपेक्षा विस्तारसे) दानका फल कहता हूं।। २४४।।

> मिच्छादिद्वी भद्दो दाणं जो देह उत्तमे पत्ते । तस्स फलेणुववज्जह् सो उत्तमभोयभूमीसु ॥२४५॥

जो मिथ्यादृष्टि भद्र अर्थात् मन्दकपायी पुरुष उत्तम पात्रमें दान देता है, उसके फलसे वह उत्तम भोगभूमियोंमें उत्पन्न होता है ॥ २४५॥

जो मज्भिमस्मि पत्तस्मि देइ दाणं खु वामदिद्वी वि । सो मज्भिमासु जीवो उप्पज्जइ भोयभूमीसु ॥२४६॥

जो मिथ्यादृष्टि भी पुरुष मध्यम पात्रमें दान देता है, वह जीव मध्यम भोगभूमियोंमें उत्पन्न होता है ॥ २४६ ॥

जो पुरा जहण्यापत्तिम्म देइ दार्या तहाविहो वि णरो । जायइ फलेगा जहरुगासु भोयभूमीसु सो जीवो ॥२४७॥

और जो तथाविध अर्थात् उक्त प्रकारका मिथ्यादृष्टि भी मनुष्य जघन्य पात्रमें दान को देता है, वह जीव उस दानके फलसे जघन्य भोगभूमियोंमं उत्पन्न होता है ॥ २४७ ॥

> जायइ कुपत्तदाखेषा वामदिद्वी कुभोयभूमीसु । श्रसुमोयणेषा तिरिया वि उत्तद्वाषां जहाजोग्गं ॥२४८॥

मिथ्यादृष्टि जीव कुपात्रको दान देनेसे कुभोगभूमियोंमें उत्पन्न होता है। दानकी अनुमोदना करनेसे तिर्यञ्च भी यथायोग्य उपर्युवत स्थानोंको प्राप्त करते हैं, अर्थात् मिथ्या-दृष्टि तिर्यञ्च उत्तम पात्र दानकी अनुमोदनासे उत्तम भोगभूमिमें, मध्यम पात्रदानकी अनु-

१,२,३, झ. ब. छित्ते। ४ झ. किंचिरु होइ, ब. किंपि विरुहोइ। ५ झ. ब. उपत्त०। ६ प्रतिषु 'मेहाविऊरा' इति पाठः। मोदनासे मध्यम भोगभूमिमें, जघन्य पात्रदानकी अनुमोदनासे जघन्य भोगभूमिमें जाता है। इसी प्रकार कृपात्र और अपात्र दानकी अनुमोदना से भी तदनुकुल फलको प्राप्त होता है।। २४८।।

## बद्धाउगा सुदिर्द्वा<sup>र</sup> श्रग्रमोयग्रेगा तिरिया वि । णियमेगुववज्जंति य ते उत्तमभोगभूमोसु ॥२४९॥

वद्धायुष्क सम्यग्दृष्टि अर्थात् जिसने मिथ्यात्व अवस्थामें पहिले मनुष्यायुको वांध लिया है, और पीछे सम्यग्दर्शनको उत्पन्न किया है, ऐसे मनुष्य पात्रदान देनेसे और उक्त प्रकार के ही तिर्यञ्च पात्र-दानकी अनुमोदना करनेसे नियमसे वे उत्तम भोगभूमियोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ २४९ ॥

### तत्थ वि दहष्पयारा कष्पदुमा दिंति उत्तमे भोए । खेत्त<sup>3</sup>सहावेण सया पुन्विज्ञयपुण्णसहियाणं ॥२५०॥

उन भोगभूमियोंमें दश प्रकारके कल्पवृक्ष होते हैं, जो पूर्वोपार्जित पुण्य-संयुक्त जीवों को क्षेत्रस्वभावसे सदा ही उत्तम भोगोंको देते हैं ॥ २५० ॥

### मज्ञांग-तूर-भूसण-जोइस-गिह-भायणंग-दीवंगा । वर्थंग-भोयणंगा मालंगा सुरतरू दसहा ॥२५१॥

मद्यांग, तूर्याग, भूषणांग, ज्योतिरंग, गृहांग, भाजनांग, दीपांग, वस्त्रांग, भोजनांग और मालांग ये दश प्रकारके कल्पवृक्ष होते हैं ।। २५१ ।।

## श्रइसरसमइसुगंधं दिहं<sup>र</sup> चिय जं<sup>र</sup> जगोह श्रहिलासं। इंदिय-बलपुटियरं मर्जागा पाणयं दिंति ॥२५२॥

अति सरस, अति सुगंधित, और जो देखने मात्रसे ही अभिलाषाको पैदा करता है, ऐसा इन्द्रिय-बलका पुष्टिकारक पानक (पेय पदार्थ) मद्यांगवृक्ष देते हैं ।। २५२ ॥

## तय-वितय घणं सुसिरं वज्ञं तूरंगपायवा दिंति । वरमउड-कुंडलाइय-श्राभरणं भूसणादुमा वि ॥२५३॥

तूर्यांग जातिके कल्पवृक्ष तत, वितत, घन और सुषिर स्वरवाले बाजोंको देते हैं। भूषणांग जातिके कल्पवृक्ष उत्तम मुकुट, कुंडल आदि आभूषणोंको देते हैं।। २५३।।

## सिस-सूरपयासात्रो त्रहियपयासं कुग्ति जोइदुमा । गागाविहपासाए दिति सया गिहदुमा दिन्वे ॥२५४॥

ज्योतिरंग जातिके कल्पवृक्ष चन्द्र और सूर्यके प्रकाशसे भी अधिक प्रकाशको करते हैं । गृहांगजातिके कल्पवृक्ष सदा नाना प्रकारके दिव्य प्रासादों (भवनों) को देते हैं ॥२५४॥

## कचोल -कलस-थालाइयाइं भायणादुमा पयष्छंति । उज्जोयं दीवदुमा कुर्णाति गेहस्स मज्झिम्म ॥२५५॥

भाजनांग जातिके कल्पवृक्ष वाटकी, कलश, थाली आदि भाजनोंको देते हैं। दीपांग जातिके कल्पवृक्ष घरके भीतर प्रकाशको किया करते हैं।। २५५।।

## वर-पट्ट-चीण-खोमाइयाइं वत्थाइं दिंति वत्थदुमा । वर-चउविहमाहारं भोयणस्वला पयच्छंति ।।२५६॥

वस्त्रांग जातिके कल्पवृक्ष उत्तम रेशमी, चीनी और कोशे आदिके वस्त्रोंको देते हैं। भोजनांग जातिके कल्पवृक्ष उत्तम चार प्रकारके आहारको देते हैं।। २५६।।

१ इ. सिंद्दिशे, ब. सिंद्दिशे। २ झ. ब. छित्त०। इ. छेत्त०। ३ भ. प. दिदृविय। ४ झ. जं इति पाठो नास्ति। ५ ब. कंचोल।

### वर बहुल' परिमलामोयमोइयासामुहाउ मालाश्रो । मालादुमा पयच्छंति विविहकुसुमेहिं रहयाश्रो ॥२५७॥

मालांग जातिके कल्पवृक्ष नाना प्रकारके पुष्पोंसे रची हुई और प्रवर, वहुल, परिमल सुगंधसे दिशाओंके मुखोंको सुगंधित करनेवाली मालाओंको देते हैं ।। २५७ ।।

> उक्तिद्वभोयभूमीसु जे गारा उदय-सुज्ज-समतेया । छथयुसहरसुत्तुंगा हुंति तिपछाउगा सब्वे ॥२५८॥

उत्तम भोगभूमियोंमें जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं, वे सव उदय होते हुए सूर्यके समान तेजवाले, छह हजार धनुष ऊंचे और तीन पल्यकी आयुवाले होते हैं ।। २५८ ।।

> देहस्सुचत्तं मिक्समासु चत्तारि धगुसहस्साइं। पह्यािग दुगिया श्राऊ पुरिंग्दुसमण्यहा पुरिसा ॥२५६॥

मध्यम भोगभूमियोंमें देहकी ऊंचाई चार हजार धनुप है, दो पल्यकी आयु है, और सभी पुरुष पूर्णचन्द्रके समान प्रभावाले होते हैं ॥ २५९ ॥

दोधणुसहस्युत्तुंगां मणुया पछाउगा जहरूणासु । उत्तत्तकणयवरुणां हवंति पुरुणाणुभावेण ॥२६०॥

जघन्य भोगभूमियोंमें पुण्यके प्रभावसे मनुष्य दो हजार धनुष ऊंचे, एक पल्यकी आयु-वाले और तपाये गये स्वर्णके समान वर्णवाले होते हैं ॥ २६० ॥

> जे पुरा कुभोयभूभीसु सकर-समसायमद्दियाहारा । फल-पुष्फाहारा केई तत्थ पल्लाउगा सन्वे ।।२६१।।

जो जीव कुभोगभूमियोंमें उत्पन्न होते हैं, उनमेंसे कितने ही वहांपर स्वभावतः उत्पन्न होनेवाली शक्करके समान स्वादिष्ट मिट्टीका आहार करते हैं, और कितने ही वृक्षोंसे उत्पन्न होनेवाले फल-पुष्पोंका आहार करते हैं। और ये सभी जीव एक पल्यकी आयुवाले होते हैं।।२६१।।

> जायंति ज्ञयल-ज्ञयला उषावण्णदिगोहिं जोव्वणं तेहिं। समचउरससंठाणा वरवजसरीरसंघयणा ।।२६२॥ बाहत्तरि क्लसहिया चउसद्विगुणिण्णया तणुकसाया। बत्तीसलक्लणधरा उज्जमसीला विणीया य।।२६३॥ णवमासाउगि सेसे गब्भं धरिऊण सृह समयिन्ह। सुहमिचुणा मरित्ता णियमा देवतु पार्वति।।२६४॥

भोगभूमिमें जीव युगल-युगलिया उत्पन्न होते हैं और वे उनचास दिनोंमें यौवन दशाको प्राप्त हो जाते हैं। वे सब समचतुरस्र संस्थानवाले और श्रेष्ठ वज्रवृषभशरीरसंहननवाले होते हैं।। २६२।। वे भोगभूमियां पुरुष जीव बहत्तर कला-सहित और स्त्रियां चौसठ गुणों से समन्वित, मन्दकषायी, बत्तीस लक्षणोंके धारक, उद्यमशील और विनीत होते हैं।। २६३।। नौ मास आयुके शेष रह जानेपर गर्भको धारण करके प्रसूति-समयमें सुख मृत्युसे मरकर नियमसे देवपनेको पाते हैं।। २६४।।

जे पुरा सम्माइट्टी विरयाविरया वि तिविहपत्तस्स । जायंति दाराफलस्रो कप्पेसु महद्विया देवा ॥२६५॥

१ ब. बहल । २ इ. सहसा तुंगा। ३ म. उत्तमकंचणवरणा। ४. इ—मट्टियायारा। ५ म. —संहराणा। ६ इ. वावत्तर, भ. ब. बावत्तरि। ७. इ सूय०।

जो अविरत सम्यग्दृष्टि और देशसंयत जीव है, वे तीनों प्रकारके पात्रोंको दान देनेके फलसे स्वर्गोंमें महिद्धिक देव होते हैं ।। २६५ ।।

श्रद्धरसयमज्भगया तत्थाणुहविऊण् विविहसुरसोक्षं। तत्तो चुया समाणा<sup>र</sup> मंडलियाईसु जायंते<sup>र</sup> ॥२६६॥

वहांपर सैकड़ों अप्सराओंके मध्यमें रहकर नाना प्रकारके देव-सुखोंको भोगकर आयुके अन्तमें वहांसे च्युत होकर मांडलिक राजा आदिकोंमे उत्पन्न होते है ।। २६६ ।।

तस्थ वि बहुष्पयारं मणुयसुहं सुंजिऊण शिव्विग्धं। विगदभया वेरग्गकारणं किंचि दहूण ॥२६७॥ पिंडबुद्धिऊण चहुऊण शिवसिरिं संजमं च चित्तूण । उप्पाइऊण गाणं केई गच्छंति णिव्वाणं ॥२६८॥ म्रण्णे उ सुदेवत्तं सुमाणुसत्तं पुणो पुणो लहिऊ॥ । सत्तदृभवेहि तम्रो करंति कम्मवख्यं णियमा ॥२६९॥

वहांपर भी नाना प्रकारके मनुष्य-सुखोंको निर्विष्न भोगकर भय-रहित होते हुए वे कोई भी वैराग्यका कारण देखकर प्रतिबृद्धित हो, राज्यलक्ष्मीको छोड़कर और संयमको ग्रहण कर कितने ही केवलज्ञानको उत्पन्न कर निर्वाणको प्राप्त होते है और कितने ही जीव सुदेवत्व और सुमानुषत्वको पुनः पुनः प्राप्तकर सात-आठ भवके पश्चात् नियमसे कर्मक्षयको करते हैं ॥ २६७–२६९ ॥

एवं पत्तविसेसं दाणविहाणं फलं च णाऊण । श्रतिहिस्स संविभागो कायव्वो देसविरदेहिं ।।२७०॥

इस प्रकार पात्रकी विशेषताको, दानके विधानको और उसके फलको जानकर देश-विरती श्रावकोंको अतिथिका संविभाग अर्थात् दान अवध्य करना चाहिए ॥ २७०॥

# सल्लेखना-वर्णन

धिरिऊण वत्थमेतं परिगाहं छंडिऊण श्रवसेसं। सिगिहे जिणालणु वा तिविहाहारस्स वोसरणं।।२७१॥ जं कुणइ गुरुसयासिम<sup>६</sup> सम्ममालोइऊण तिविहेण। सल्लेखणं चउत्थं सुत्ते सिक्खावयं भणियं।।२७२॥

वस्त्रमात्र परिग्रहको रखकर और अविशष्ट समस्त परिग्रहको छोड़कर अपने ही घरमें अथवा जिनालयमें रहकर जो श्रावक गुरुके समीपमे मन-वत्तन-कायसे अपनी भले प्रकार आलोचना करके पानके सिवाय शेष तीन प्रकारके आहारका त्याग करता है, उसे उपासका-ध्ययनसूत्रमें सल्लेखना नामका चौथा शिक्षाव्रत कहा गया है ॥ २७१–२७२॥

> एवं वारसभेय वयठाणं विणायं मए विदियं'। सामाइय तइज्जं<sup>८</sup> ठाणं संवेवश्रो वोच्छं ॥२७३॥

. इस प्रकार बारह भेदवाले दूसरे व्रतस्थानका मैने वर्णन किया । अब सामायिक नामके तीसरे स्थानको मैं संक्षेपसे कहंगा ।। २७३ ।।

१ इ. समारा, भ. समासा । २ प. जायंति । ३ व. विगदृब्भयाइ । ४ व. लहिन्रो । ५ प. विरएहिं। ६ इ. प्यासिम्मि । ७ इ. विइयं, व. बीयं । म् इ. तह्यं, म. तिदीयं ।

#### सामायिकप्रतिमा

\*होऊण सुई चेइयगिहम्मि सगिहे व चेइयाहिमुहो । श्रयणस्थ सुइपएते पुन्वमुहो उत्तरमुहो वा ।।२७४।। जिणवयण-धम्म-चेइय-परमेट्टि-जिणालयाण णिचंपि । जं वंदणं तियालं कीरइ' सामाइयं तं खु ।।२७५।।

स्नान आदिसे शुद्ध होकर चैत्यालयमें अथवा अपने ही घरमें प्रतिमाके सन्मुख होकर, अथवा अन्य पवित्र स्थानमें पूर्वमुख या उत्तरमुख होकर जिनवाणी, जिनधर्म, जिनबिम्ब, पंच परमेष्ठी और कृत्रिम-अकृत्रिम जिनालयोंकी जो नित्य त्रिकाल वंदना की जाती है, वह सामायिक नामका तीसरा प्रतिमास्थान है ॥ २७४–२७५॥

काउस्सगिम्ह ठिग्रो लाहालाहं च सत्तु-मित्तं च । संजोय-विष्पजोयं तिण-कंचण चंदणं वासिं ।।२७६।। जो पस्सइ समभावं मणिम्म धरिऊण पंचणवयार । वर-म्रहपाडिहेरेहिं संजुयं जिणसरूवं च ।।२७७।। सिद्धसरूवं भायइ ग्रहवा झाणुत्तमं ससंवेयं। खणमेकमविचलंगो उत्तमसामाइयं तस्स ।।२७८।।

जो श्रावक कायोत्सर्गमें स्थित होकर लाभ-अलाभको, शत्रु-मित्रको, इष्टिवियोग-अनिष्ट संयोगको, तृण-कांचनको, चन्दनको और कुटारको समभावसे देखता है, और मनमें पंच नमस्कारमंत्रको धारण कर उत्तम अष्ट प्रातिहार्योसे संयुक्त अर्हन्तजिनके स्वरूपको और सिद्ध भगवान्के स्वरूपको ध्यान करता है, अथवा संवेग-सिहत अविचल-अंग होकर एक क्षण को भी उत्तम ध्यान करता है, उसके उत्तम सामायिक होती है ॥ २७६–२७८ ॥

> एवं तइयं ठाणं भणियं सामाइयं समासेण । पोसहविहिं चउत्थं ठाणं एत्तो पवक्खामि ॥२७९॥\*

इस प्रकार सामायिक नामका तीसरा प्रतिमास्थान संक्षेपसे कहा । अब इससे आगे प्रोषधविधि नामके चौथे प्रतिमास्थानको कहूंगा ।। २७९ ।।

#### प्रोपधप्रतिमा

उत्तम-मज्झ-जहरूण<sup>१</sup> तिविहं पोसहविहाणमुद्धिः। सगसत्तीए मासम्मि चउस्सु पश्वेसु<sup>९</sup> कायब्वं ॥२८०॥†

उत्तम, मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकारका प्रोपध-विधान कहा गया है। यह श्रावकको अपनी शक्तिके अनुसार एक मासके चारों पर्वोमें करना चाहिए ।। २८० ।।

<sup>१ म. करेइ । २ कुठारं । ३ इ. मण्झम-जहणं । ४ प. पव्चसु ।
\* वैयग्रयं त्रिविधं त्यक्त्वा त्यक्त्वाऽऽरम्भपिग्रहम् ।
स्नानादिना विशुद्धांगशुद्ध्या सामायिकं भजेत् ॥१६४॥
गेहे जिनालयेऽन्यत्र प्रदेशे वाऽनघे शुचौ ।
उपविष्टः स्थितो वापि योग्यकालसमाश्रितम् ॥१६४॥
कायोत्सर्गस्थितो भूत्वा ध्यायेत्पंचपदीं हृदि ।
गुरून् पञ्चाथवा सिद्धस्वरूपं चिन्तयेत्सुधीः ॥१६७॥
† मासे चत्वारि पर्वाणि प्रोपधाख्यानि तानि च ।
यत्तत्रोपोपणं प्रोपधोपवासस्तदुच्यते ॥१६९॥—गुण् श्राव०</sup> 

सत्तमि-तेरसि दिवसिम श्रतिहिजणभोयणावसाणिम । भोत्तृण भुंजणिजं तत्थ वि काऊण मुहसुद्धि ॥२८१॥ पक्लालिऊण वयणं कर-चरणे णियमिऊण तत्थेव । पच्छा जिणिद्भवणं गंतूण जिणं णमंसित्ता ।।२८२।। गुरुपुरत्रो किदियम्म वदणपुरुवं कमेण काऊण। गुरुसक्लियमुववासं गहिऊण चउन्विहं विहिणा ॥२८३॥ वायण-कहाणुपेहण-सिक्खावण-चिंतणोवश्रोगेहिं। गोऊण दिवससेसं श्रवरागिहयवंदणं किचा ॥२८४॥ रयणि समयम्हि ठिचा काउस्सगोण णिययसत्तीए । पडिलेहिकण भूमि श्रप्पपमारोण संथारं ।।२८५।। दाऊण किंचि रत्तिं सङ्कणा जिणालए णियघरे वा । श्रहवा सयलं रत्तिं काउरसमोण गोऊण ॥२८६॥ पच्से उद्विता वंदणविहिणा जिएां णमंसिता। तह दुव्व-भावपुजां जिण-सुय-साहूण काऊण ॥२८७॥ उत्तविहारोण तहा दियहं रितं पुणो वि गमिऊण। पारणदिवसिमा पुणो पूर्य काऊण पुब्वं व ॥२८८॥ गंतुण णिययगेहं श्रतिहिविभागं च तत्थ काऊण । जो भुंजइ तस्स फुडं पोसहविहि उत्तमं होइ।।२८९।। \*

सप्तमी और त्रयोदशीके दिन अतिथिजनके भोजनके अन्तमें स्वयं भोज्य वस्तुका भोजनकर और वहींपर मुख-शुद्धिको करके, मुखको और हाथ-पैरोंको धोकर वहांपर ही उपवास सम्बन्धी नियम करके पश्चात् जिनेन्द्र-भवन जाकर और जिनभगवान्को नमस्कार करके, गुरुके सामने वन्दनापूर्वक क्रमसे कृतिकर्मको करके, गुरुकी साक्षीसे विधिपूर्वक चारों प्रकारके आहारके त्यागरूप उपवासको ग्रहण कर शास्त्र-वाचन, धर्मकथा-श्रवण-श्रावण, अनुप्रेक्षा-चिन्तन, पठन-पाठन आदिके उपयोग द्वारा दिवस व्यतीत करके तथा आपराह्मिक-वंदना करके, रात्रिके समय अपनी शक्तिके अनुसार कायोत्सर्गसे स्थित होकर, भूमिका प्रतिलेखन (संशोधन) करके, और अपने शरीरके प्रमाण विस्तर लगाकर रात्रिमे कुछ समय तक जिनालय अथवा अपने घरमें सोकर, अथवा सारी रात्रि कायोत्सर्गसे बिताकर प्रातःकाल उठकर वंदनाविधिसे जिन भगवान्को नमस्कार कर, तथा देव, शास्त्र और गुरुकी द्वव्य वा भावपूजन करके पूर्वोक्त विधानसे उसी प्रकार सारा दिन और सारी रात्रिको फिर

<sup>श व. किरियम्म । † ध. म. व. प्रतिषु 'णाऊग्' इति पाँठः ।
\* उत्तमो मध्यमश्रैव जघन्यश्रेति स त्रिधा ।
यथाशक्तिविधातव्यः कर्मानमूं छन चमः ॥१७०॥
सप्तम्यां च त्रयोद्श्यां जिनाची पात्रसिक्तयाम् ।
विधाय विधिवचैकमक्तं शुद्धवपुस्ततः ॥१७१॥
गुर्वादिसि श्लिधि गत्वा चतुराहारवर्जनम् ।
स्वीकृत्य निखिलां रात्रिं नयेख सत्कथानकैः ॥१७२॥
प्रातः पुनः शुचिर्मूत्वा निर्माप्याहं एप्जनम् ।
सोत्साहस्तदहोरात्रं सद्ध्यानाध्ययनैर्नेयेत् ॥१७३॥
तत्पारणान्हि निर्माप्य जिनाखी पात्रसिक्तयाम् ।
स्वयं वा चैकमक्तं यः क्ष्रयां सस्योक्तमो हि सः ॥१७४॥</sup> 

भी बिताकर पारणाके दिन अर्थात् नवमी या पूर्णमासीको पुनः पूर्वके समान पूजन करके तत्पश्चात् अपने घर जाकर और वहां अतिथिको आहारदान देकर जो भोजन करता है, उसके निश्चयसे उत्तम प्रोषधविधि होती है ॥ २८१–२८९ ॥

> \* जह उक्कस्सं तह मिक्समं वि पोसहविहाणमुहिट्टं। णवर विसेसो सिललं छंडितां वज्जए सेसं॥२९०॥ मुणिऊंण गुरुवकज्जं सावज्जविवज्जियं णियारंभं। जह कुणइ तं पि कुज्जा सेसं पुग्वं व णायव्वं॥२९१॥

जिस प्रकारका उत्कृष्ट प्रोषध विधान कहा गया है, उसी प्रकारका मध्यम प्रोपध विधान भी जानना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि जलको छोड़कर शेप तीनों प्रकारके आहारका त्याग करना चाहिए।। २९०।। जृष्ट्री कार्यको समभक्तर सावद्य-रहित अपने घरू आरम्भको यदि करना चाहे, तो उसे भी कर सकता है। किन्तु शेप विधान पूर्वके समान ही जानना चाहिए।। २९१।।

त्रायंबिल<sup>े</sup> णिब्वयडी एयट्टाणं च एयभत्तं वा। जं कीरइ तं णेयं जहरूणयं पोसहविहाणं ।।२९२॥%

जो अष्टमी आदि पर्वके दिन आचाम्ल, निर्विकृति, एकस्थान, अथवा एकभवतको करता है, उसे जघन्य प्रोषध विधान जानना चाहिए ॥२९२॥ (विशेषार्थ परिशिष्टमें देखो ।)

> ंसिरयहासुब्बद्दण गंध-मञ्जकेसाइदेहसंकष्पं । श्रयणं पि रागहेउं विवजाए पोसहदिणम्मि ॥२९३॥

प्रोपधके दिन शिरसे स्नान करना, उवटना करना, सुगंधित द्रव्य लगाना, माला पह-नना, वालों आदिका सजाना, देहका संस्कार करना, तथा अन्य भी रागके कारणोंको छोड़ देना चाहिए ॥ २९३ ॥

> एवं चउत्थठाणं विविष्णयां पोसहं समासेण । एको कमेण सेसाणि सुणह संखेवस्रो वोच्छं ॥२९४॥

इस प्रकार प्रोपध नामका चौथा प्रतिमास्थान संक्षेपसे वर्णन किया । अब इससे आगे द्येप प्रतिमा-स्थानोंको संक्षेपसे कहूंगा, सो सुनो ।। २९४ ।।

#### सचित्तत्यागप्रतिमा

जं विज्ञज्ञिह् हरियं तुय<sup>र</sup>-पत्त-पवाल-कंद-फल-बीयं। श्रप्पासुगं च सिललं सिचत्तिणिविति तं ठाणं ॥२६५॥क्ष

१ व. छड्डिता । २ त्रायंबिल—त्रम्लं चतुर्थो रसः, स एव प्रायेण व्यंजने यत्र भोजने त्रोदन-कुल्माप-सक्तुप्रभृतिके तदाचामाम्लम् । त्रायंविलमपि तिविहं उक्तिट-जहरूणा-मिक्सिमदण्हिं । तिविहं जं विउलपूवाइ पक्ष्पण् तत्थ ॥१०२॥ मिय-सिंधव-सुंठि मिरीमेही सोवच्चलं च विडलवणे । हिंगुसुगंधिसु पाण् पक्षपण् साइयं वत्थु ॥१०३॥ श्रमिधानराजेन्द्र । ३ व. णिग्धियडी । ४ इ. म. तय० ।

<sup>\*</sup> मध्यमोऽपि भवेदेवं स त्रिधाहारवर्जनम् । जलं मुक्त्वा जघन्यस्त्वेकभक्तादिरनेकघा ॥१७५॥

<sup>†</sup> स्नानमुद्धर्त्तनं गन्धं मारुयं चैव विलेपनम् । यज्ञान्यद् रागहेतुः स्याद्वर्ज्यं तत्प्रोषधोऽखिलम् ॥१७६॥

<sup>‡</sup> मूलं फलं च शाकादि पुष्पं बीजं करीरकम् । श्रिप्रासुकं त्यजेन्नीरं सचित्तविरतो गृही ॥१७८॥—गुण० श्राव०

जहांपर हरित त्वक् (छाल) पत्र, प्रवाल, कंद, फल, बीज, और अप्रासुक जल त्याग किया जाता है, वह सचित्त-विनिवृत्तिवाला पांचवां प्रतिमास्थान है ।। २९५ ।।

# रात्रिभुक्तित्यागप्रतिमा

मण-वयण-काय-कय-'कारियाणुमोणुहिं मेहुणं णवधा । दिवसम्मि जो विवजह गुणम्मि सो सावश्रो छट्टो ।।२६६।। [१]

जो मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना, इन नौ प्रकारोंसे दिनमें मैथुन-का त्याग करता है, वह प्रतिमारूप गुणस्थानमें छठा श्रावक है, अर्थात् छठी प्रतिमाधारी है ॥२९६॥

# ब्रह्मचर्यप्रतिमा

पुन्वुत्तणविहाणं पि मेहुणं सन्वदां विवज्ञंतो । इत्थिकहाइणिवित्तो सत्तमगुणवंभयारी सो ॥२९७॥[२]

जो पूर्वोक्त नौ प्रकारके मैथुनको सर्वदा त्याग करता हुआ स्त्रीकथा आदिसे भी निवृत्त हो जाता है, वह सातवें प्रतिमारूप गुणका धारी ब्रह्मचारी श्रावक है ।। २९७ ।।

### **आरम्भनिवृत्तप्रतिमा**

जं किंचि गिहारंभं बहु थोगं<sup>र</sup> वा सया विवज्जे हु। श्रारंभणियत्तमई सो श्रद्धमु सावश्रो भणिश्रो ॥२९६॥[३]

जो कुछ भी थोड़ा या बहुत गृहसम्बन्धी आरम्भ होता है, उसे जो सदाके लिए त्याग करता है, वह आरम्भसे निवृत्त हुई है बुद्धि जिसकी, ऐसा आरम्भत्यागी आठवां श्रावक कहा गया है ।।२९८ ।।

### परिग्रहत्यागनतिमा

मोत्तूण वस्थमेतं परिग्गहं जो विवज्जण सेसं। तस्थ वि मुच्छं ण करेइ जाणइ सो सावस्रो णवमो ॥२९९॥[४]

जो वस्त्रमात्र परिग्रहको रखकर शेप सब परिग्रहको छोड़ देता है और स्वीकृत वस्त्र-मात्र परिग्रहमें भी मूर्च्छा नही करता है, उसे परिग्रहत्यागप्रतिमाधारी नवां श्रावक जानना चाहिए ॥ २९९ ॥

# **अनुमितत्यागप्रतिमा**

पुद्दो वाऽपुद्दो वा णियगेहि परेहिं च सगिहकज्जमि । श्रगुमणणं जो ए कुणइ वियाण सो सावत्रो दसमो ॥३००॥[५]

१ ब. किरियाणु०। २ ब. सन्वहा। ३ म. ब. शियसी। ४ म. थोवं।

- [१] स दिवा ब्रह्मचारी यो दिवा स्त्रीसंगमं त्यजेत् ।
- [२] स सदा ब्रह्मचारी यः स्त्रीसंगं नवधा त्यजेत् ॥१७९॥
- [३] सः स्यादारम्भविरतो विरमेद्योऽखिलादपि। पापहेतोः सदाऽऽरम्भात्सेवाकृष्यादिकात्सदा॥१८०॥
- [४] निर्मूच्छें वस्नमात्रं यः स्वीकृत्य निखिलं त्यजेत्। बाह्यं परिप्रहं स स्याद्विरक्तस्तु परिप्रहात्॥१८१॥
- [५] पृष्टोऽपृष्टोऽपि नो दत्तेऽनुमतिं पापहेतुके। ऐहिकाखिलकार्ये योऽनमतिविग्तोऽस्त सः ॥१८२॥—गण० श्राव०

स्वजनोंसे और परजनोंसे पूछा गया, अथवा नहीं पूछा गया जो श्रावक अपने गृह-सम्बन्धी कार्यमें अनुमोदना नहीं करता है, उसे अनुमितत्याग प्रतिमाधारी दसवां श्रावक जानना चाहिए ॥ ३०० ॥

### **उ**द्दिष्टत्यागप्रतिमा

एयारसम्मि ठाणे उक्तिहो सावत्रो हवे दुविहो। वत्थेक्तधरो पढमो कोवीणपरिगाहो विदिश्रो<sup>र</sup> ।।३०१।।(१)

ग्यारहवें प्रतिमास्थानमें गया हुआ मनुष्य उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है। उसके दो भेद हैं, प्रथम एक वस्त्रका रखनेवाला और दूसरा कोपीन (लंगोटी) मात्रपरिग्रहवाला॥३०१॥

#धम्मिल्लाणं चयणं करेइ कत्तरि छुरेण वा पढमो । ठाणाइसु पडिलेहइ<sup>३</sup> उवयरणेण पयडप्पा ॥३०२॥ भुंजेइ पाणिपत्तिम भायणे वा सइं समुवइद्दो। उववासं पुण णियमा चउब्विहं कुणइ पब्वेसु ।।३०३।। पक्लालि ऊण पत्तं पविसद्द चरियाय पंगणे ठिचा । भणिऊण धम्मलाहं जायइ भिक्खं सयं चेव ॥३०४॥ सिग्घं लाहालाहे श्रदीणवयणो णियत्ति ऊण तश्रो । श्ररणिम गिहे वच्चइ दरिसइ मोणेण कायं वा ।।३०५।। जइ श्रद्धवहे कोइ वि भणइ पत्थेइ भोयणं कुणह । भोत्तण णिययभिक्लं तस्सर्णं भंजए सेसं ॥३०६॥ श्रह ण भणइ तो भिक्षं भमेज णियपोट्टपुरणपमाणं । पच्छा एयम्मि गिहे जाएउज पासुगं सलिलं ॥३०७॥ जं किं पि पडियभिक्वं भुंजिज्जो सोहिद्धण जत्तेण। पक्लालिऊण पत्तं गच्छिज्जो गुरुसय।सम्मि ॥३०८॥ जद्र एवं ण रएउजो काउंरिसगिहस्मि चरियाए। पविसत्ति एयभिक्खं पवित्तिशियमगां ता कुज्जा ॥३०६॥ गंत्रा गुरुसमीवं पचक्वारां चउव्विहं विहिराा। गहिऊ ए। तश्रो सन्वं श्रालोचेन्जा पयत्तेण ॥३१०॥

प्रथम उत्कृष्ट श्रावक (जिसे कि क्षुल्लक कहते हैं) धम्मिल्लोंका चयन अर्थात् हजामत कैंचीसे अथवा उस्तरेसे कराता है। तथा, प्रयत्नशील या सावधान होकर पीछी आदि उपकरण-से स्थान आदिका प्रतिलेखन अर्थात् संशोधन करता है।। ३०२।। पाणि-पात्रमें या थाली आदि भाजनमें (आहार रखकर) एक वार बैठकर भोजन करता है। किन्तु चारों पर्वोंमें

९ स. ब. बिह्न्य्रो। २ व. वयगां। ३ ब. लेहइ मि। ४ ब. कायब्वं। ५ प. श्रद्धवहे। ६ काउं रिसिगोद्वयम्मि । ७ घ. णियमेणं।

<sup>(</sup>१) गेहादि न्याश्रमं त्यक्त्वा गुर्वन्ते व्रतमाश्रितः । भैच्याशीः यस्तपस्तप्येदुद्दिष्टविरतो हि सः ॥१८३॥ अ उद्दिष्टविरतो द्वेघा स्यादाद्यो वस्त्रखण्डभाक् ।

संमूर्ध्वजानां वपनं कर्त्तनं चैव कारयेत् ॥१८४॥
गच्छेन्नाकारितो भोकुं कुर्यातद्गिचां यथाशनम् ।
पाणिपान्नेऽन्यपात्रे वा भजेद्भुक्तिं निविष्टवान् ॥१८५॥
भुक्त्वा प्रचात्त्य पादं (त्रं) च गत्त्वा च गुरुसन्निधिम् ।
चतुर्धान्नपरिस्यागं कृत्वाऽऽलोचनमाश्रयेत् ॥१८६॥—गुण् श्रा०

चतुर्विध आहारको त्यागकर उपवास नियमसे करता है ।। ३०३ ।। पात्रको प्रक्षालन करके चर्याके लिए श्रावकके घरमें प्रवेश करता है और आंगनमें टहरकर 'धर्म-लाभ' कहकर स्वयं ही भिक्षा मांगता है ॥ ३०४ ॥ भिक्षा-लाभके अलाभमें अर्थात् भिक्षा न मिलनेपर, अदीन-मुख हो वहांसे शीघ्र निकलकर दूसरे घरमें जाता है और मौनसे अपने शरीरको दिखलाता है ।। ३०५ ।। यदि अर्ध-पथमें, अर्थात् मार्गके बीचमें ही कोई श्रावक मिले और प्रार्थना करें कि भोजन कर लीजिए तो पूर्व घरसे प्राप्त अपनी भिक्षाको खाकर, शेष अर्थात् जितना पेट खाली रहे, तत्प्रमाण उस श्रावकके अन्नको खावे ।। ३०६ ।। यदि कोई भोजनके लिए न कहे, तो अपने पेटके पूरण करनेके प्रमाण भिक्षा प्राप्त करने तक परिभ्रमण करे, अर्थात् अन्य अन्य श्रावकोंके घर जावे। आवश्यक भिक्षा प्राप्त करनेके पश्चात् किसी एक घरमें जाकर प्रासुक जल मांगे ।। ३०७ ।। जो कुछ भी भिक्षा प्राप्त हुई हो, उसे शोधकर भोजन करें और यत्नके साथ अपने पात्रको प्रक्षालनकर गुरुके पासमें जावे ।। ३०८ ।। यदि किसी-को उक्त विधिसे गोचरी करना न रुचे, तो वह मुनियोंके गोचरी कर जानेके पश्चात् चर्याके लिए प्रवेश करे, अर्थात् एक भिक्षाके नियमवाला उत्कृष्ट श्रावक चर्याके लिए किसी श्रावक जनके घरमें जावे और यदि इस प्रकार भिक्षा न मिले, तो उसे प्रवृत्ति-नियमन करना चाहिए, अर्थात् फिर किसीके घर न जाकर उपवास का नियम कर लेना चाहिए ।। ३०९ ।। पश्चात् गुरुके समीप जाकर विधिपूर्वक चतुर्विध (आहारके त्यागरूप) प्रत्याख्यान ग्रहण कर पुनः प्रयत्नके साथ सर्वदोगोंकी आलोचना करे।। ३१०।।

## एमेव होइ बिइश्रो रावित्विसेसो कुशाउन शियमेरा। कोचं धरिउन पिच्छं भुंजिउनो पाशिपत्तिम ॥३११॥(१)

इस प्रकार ही अर्थात् प्रथम उत्कृष्ट श्रावकके समान ही द्वितीय उत्कृष्ट श्रावक होता है, केवल विशेषता यह है कि उसे नियमसे केशोंका लोंच करना चाहिए, पीछी रखना चाहिए और पाणिपात्रमें खाना चाहिए ॥३११॥

## दिगापिडम-वीरचरिया-तियालजोगेसु गास्थि ऋहियारो । सिद्धंत-रहस्साणा वि ऋज्भयणां देसविरदाणां ॥३१२॥(२)

दिनमें प्रतिमायोग धारण करना अर्थात् नग्न होकर दिनभर कायोत्सर्ग करना, वीर-चर्या अर्थात् मुनिके समान गोचरी करना, त्रिकाल योग अर्थात् गर्मीमें पर्वतके शिखरपर, बर-सातमें वृक्षके नीचे, और सर्दीमें नदीके किनारे ध्यान करना, सिद्धान्त-ग्रन्थोंका अर्थात् केवली, श्रुतकेवली-कथित गणधर, प्रत्येकबुद्ध और अभिन्नदशपूर्वी साधुओंसे निर्मित ग्रन्थोंका अध्ययन और रहस्य अर्थात् प्रायश्चित्त शास्त्रका अध्ययन, इतने कार्योंमें देशविग्ती श्रावकोंका अधिकार नहीं है ॥ ३१२॥

> उद्दिद्विषंडिवरश्रो दुवियप्पो सावश्रो समासेण। एयारसम्मि ठाणे भिषाश्रो सुत्ताणुसारेण॥३१३॥

#### १ प. ब. विरयाणां।

<sup>(</sup>१) द्वितीयोऽपि भवेदेवं स तु कौपीनमात्रवान् । कुर्याल्छोचं धरेरिपच्छं पाणिपात्रेऽशनं भजेत् ॥१८७॥

<sup>(</sup>२) वीरचर्या-दिनच्छाया सिद्धान्ते निद्धसंश्रुतौ । त्रैकालिके योऽवयोगेऽस्य विद्यते नाधिकारिता ॥१८८॥

ग्यारहवें प्रतिमास्थानमें उपासकाध्ययन-सूत्रके अनुसार संक्षेपसे मैने उद्दिष्ट आहार-के त्यागी दोनों प्रकारके श्रावकोंका वर्णन किया ॥ ३१३ ॥

# रात्रिभोजनदोष-वर्णन

एयारसेसु पढमं वि<sup>र</sup> जदो शिसिमोयणं कुणंतस्स । ठाणां या ठाइ<sup>2</sup> तम्हा शिसिभुत्तिं परिहरे शियमा ॥३१४॥

चूँकि, रात्रिको भोजन करनेवाले मनुष्यके ग्यारह प्रतिमाओंमेसे पहली भी प्रतिमा नही ठहरती है, इसलिए नियमसे रात्रिभोजनका परिहार करना चाहिए ॥ ३१४॥

चम्मिट्ट-कीड-उंदुर'-भुयंग-केसाइ श्रसणामज्भिम्म । पिडयं ण किं पि पस्सइ भुंजइ सन्नां पि णिसिसमये ॥३१५॥

भोजनके मध्य गिरा हुआ चर्म, अस्थि, कीट-पतग, सर्प और केश आदि रात्रिके समय कुछ भी नही दिखाई देता है, और इसलिए रात्रिभोजी पुरुष सबको खा जाता है ॥ ३१५॥

दीउउजोयं जइ कुणइ तह वि चउरिंदिया श्रपरिमाणा। णिवडंति दिद्विराएण मोहिया श्रसणमञ्कस्मि ॥३१६॥

यदि दीपक जलाया जाता है, तो भी पतंगे आदि अगणित चतुरिन्द्रिय जीव दृष्टिराग-से मोहित होकर भोजनके मध्यमे गिरते हैं ॥ ३१६॥

> इयप्रिसमाहारं भुंजंतो श्रादणासमिह लोए। पाउणइ परभवम्मि चउगइ संसारतुक्लाहं॥३१७॥

इस प्रकारके कीट-पतंगयुक्त आहारको खानेवाला पुरुष इस लोकमे अपनी आत्मा-का या अपने आपका नाश करता है, और परभवमे चतुर्गतिरूप संसारके दुःखोंको पाता है ॥ ३१७ ॥

एवं बहुष्पयारं दोसं णिसिभोयणिम णाऊण। तिविहेण राह्भुत्ती परिहरियव्वा इवे तम्हा ॥३१८॥

इस प्रकार रात्रिभोजनमे बहुत प्रकारके दोष जानकरके मन, वचन, कायसे रात्रि भोजनका परिहार करना चाहिए ॥ ३१८॥

# श्रावकके अन्य कर्चाव्य

विणन्नो विज्ञाविच्चं कायिकलेसो य पुज्जणिवहाणं। सत्तीए जहजोग्गं कायञ्चं देसविरएहिं॥३१९॥(१)

देशविरत श्रावकोंको अपनी शक्तिके अनुसार यथायोग्य विनय, वैयावृत्त्य, काय-क्लेश और पूजन-विधान करना चाहिए ॥ ३१९॥

## विनयका वर्णन

दंसण-णाण चरित्ते तव उवयारम्मि पंचहा विणश्रो। पंचमगङ्गमणत्थं<sup>६</sup> कायच्वो देसविरएण ॥३२०॥(२)

- १ ब. पि । २ ब. वाइ । ३ ब. दुदुर । ध. दुंदुर । ४ ध. प्ययारे । ५ ध. दोसे । ६ ध. गमणस्थे ।
  - (१) विनयः स्याद्वैयातृस्यं कायक्केशस्तथार्चना । कर्त्तव्या देशविरतेर्यथाशक्ति यथागमम् ॥१९०॥
  - (२) दर्शनज्ञानचारित्रैस्तपसाऽप्युपचारतः । विनयः पंचधा स स्यात्समस्तगुर्णभूषणः ॥१९१॥

दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, तपविनय, और उपचारविनय, यह पाँच प्रकारका विनय पंचमगति गमन अर्थातु मोक्ष-प्राप्तिके लिए श्रावकको करना चाहिए।। ३२०।।

> णिस्संकिय संवेगाइ जे गुणा वरिणया मए' पुन्वं। तेसिमग्रुपालणं जं वियाण सो दंसणो विणश्रो ॥३२१॥(१)

निःशंकित, संवेग आदि जो गुण मैंने पहले वर्णन किये हैं, उनके परिपालनको दर्शन-विनय जानना चाहिए ।। ३२१ ।।

> णाणे णाणुवयरणे य णाणवंतिम्मि तह य भत्तीए। जं पडियरणं कीरइ णिच्चं तं णाणविणश्रो हु ॥३२२॥(२)

ज्ञानमें, ज्ञानके उपकरण शास्त्र आदिकमें, तथा ज्ञानवंत पुरुषमें भक्तिके साथ नित्य जो अनुकूल आचरण किया जाता है, वह ज्ञानविनय है ॥ ३२२ ॥

पंचिवहं चारित्तं श्रहियारा जे य विश्णिया तस्सा। जंतेसिं बहुमाणं वियाण चारित्तविणश्रो सो॥३२३॥

परमागममें पांच प्रकारका चारित्र और उसके जो अधिकारी या धारण करनेवाले वर्णन किये गये हैं, उनके आदर-सत्कारको चारित्रविनय जानना चाहिए ॥ ३२३ ॥

> बालो यं बुद्दो यं संकष्पं विजिद्धण तवसीणं । जंपणिवायं कोरइ तविषण्यं तं वियाणीहि ॥३२४॥(३)

यह वालक है, यह वृद्ध है, इस प्रकारका संकल्प छोड़कर तपस्वी जनोंका जो प्रणिपात अर्थात् आदरपूर्वक वंदन आदि किया जाता है, उसे तप विनय जानना चाहिए ॥ ३२४॥

> उवयारिश्रो वि विणग्रो मण-विच-काएण होइ तिवियप्पो । सो पुण दुविहो भणिश्रो पच्चक्त-परोक्त्वभेएण ॥३२५॥(४)

औपचारिक विनय भी मन, वचन, कायके भेदसे तीन प्रकारकी होती है और वह तीनों प्रकारका विनय प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे दो प्रकारका कहा गया है ॥ ३२५ ॥

> जं दुष्परिणामास्रो मणं' णियत्ताविऊण सुहजोए। ठाविज्जइ सो विणस्रो जिलेहि माणस्सित्रो भणिस्रो ॥३२६॥(५)

जो मनको खोटे परिणामोंसे हटाकर शुभयोगमें स्थापन किया जाता है अर्थात् लगाया जाता है, उसे जिन भगवान्ने मानसिक विनय कहा है ॥ ३२६ ॥

> हिय-मिय पुज्जं सुत्ताणुवीचि श्रफरसमककसं वयणं। संजयिजणम्मि जं चाडुभासगां वाचित्रो वीणश्रो ॥३२७॥(६)

१ इ. मया । २ म. तवस्सीरां । ३ म. प. वियाणेहिं । ४ ध. पुजा ।

- (१) निःशंकित्वादयः पूर्वं ये गुणा वर्णिता मया। यत्तेषां पालनं स स्याद्विनयो दर्शनात्मकः॥१६२॥
- (२) ज्ञाने ज्ञानोपचारे च .....
- (३) यहाँका पाठ सुदित प्रतिमें नहीं है त्रीर उसकी त्रादर्शभूत पंचायती मन्दिर देहलीकी हस्तलिखित प्रतिमें भी पत्र दूट जानेसे पाठ उपलब्ध नहीं है।—संपादक।
  - (४) मनोवाक्काय भेदेन ...... प्रत्यक्षेतरभेदेन सापि स्याद्विविधा पुनः।
  - (५) दुर्ध्यानात्समाकृष्य शुभध्यानेन धार्यते। मानसं त्वनिशं प्रोक्तो मानसो विनयो हि सः ॥१९७॥
  - (६) वचो हितं मितं पूज्यमनुवीचिवचोऽपि च । यद्यतिमनुवर्तेत वाचिको विनयोऽस्तु सः ॥१९८॥

हित, मित, पूज्य, शास्त्रानुकूल तथा हृदयपर चोट नहीं करनेवाले कोमल वचन कहना और संयमी जनोंमें चाटु (नर्म) भाषण करना सो वाचिक विनय है ।। ३२७ ।।

> किरियममञ्जुद्दाणं स्वर्णजिति श्रासस्यवकरस्यद्दाणं। एते पञ्चरममणं च गच्छमासे श्रमुद्धवज्ञणं॥३२८॥(१) कायास्यरूवमद्द्यकरस्यं कालास्यरूवपिष्ट्यरस्यं। संथारभिष्यकरणं उवयरसाणं च पिडिलिहणं॥३२९॥ इश्वेवमाइ काइयविस्त्रश्चो रिसि-सावयास्य कायव्वो। जिस्सवयस्मस्युगणंतेस्य देसविरएस जहजोगं॥३३०॥(२)

साधु और श्रावकोंका कृतिकर्म अर्थात् वंदना आदि करना, उन्हें देख उठकर खड़े होना, नमस्कार करना, अंजली जोड़ना, आसन और उपकरण देना, अपनी तरफ आते देखकर उनके सन्मुख जाना, और जानेपर उनके पीछे पीछे चलना, उनके शरीरके अनुकूल मर्दन करना, समयके अनुसार अनुकरण या आचरण करना, संस्तर आदि करना, उनके उपकरणोंका प्रतिलेखन करना, इत्यादिक कायिक विनय है। यह कायिक विनय जिनवचनका अनुकरण करनेवाले देशविरती श्रावकको यथायोग्य करना चाहिए ॥ ३२८–३३०॥

इय पचक्लो एसो भिणिश्रो गुरुणा विणा वि श्राणाए । श्रणुविद्वजए जंतं परोक्लविणश्रो ति विण्णेश्रो ॥३३१॥(३)

इस प्रकारसे यह तीनों प्रकारका प्रत्यक्ष विनय कहा । गुरुके विना अर्थात् गुरुजनों-के नहीं होनेपर भी उनकी आज्ञाके अनुसार मन, वचन, कायसे जो अनुवर्तन किया जाता है, वह परोक्ष-विनय है, ऐसा जानना चाहिए ॥ ३३१॥

> विगण्ण ससंकुज्जलजसोहधवलियदियंतश्रो पुरिशो । सन्वत्थ हवह सुहश्रो तहेव श्रादिज्जवयणा य ॥३३२॥(४)

विनयसे पुरुप शशांक (चन्द्रमा) के समान उज्ज्वल यशःसमूहसे दिगन्तको धविलत करता है । विनयसे वह सर्वत्र सुभग अर्थात् सव जगह सबका प्रिय होता है और तथैव आदेयवचन होता है, अर्थात् उसके वचन सव जगह आदरपूर्वक ग्रहण किये जाते हैं ।। ३३२ ।।

जे केह वि उवएसा हह-परलोए सुहावहा संति । विषाएण गुरुजणाणं सन्वे पाउणह ते पुरिसा ॥३३३॥(५)

जो कोई भी उपदेश इस लोक और परलोकमें जीवोंको सुखके देनेवाले होते हैं, उन सबको मनुष्य गुरुजनोंकी विनयसे प्राप्त करते है ।। ३३३ ।।

देविंद-चक्कहर-मंडलीयरायाइजं सुहं लोए । रां सब्वं विखयफलां खिन्वाणसुहं तहार चेव ॥३३४॥

#### १ प्रतिषु 'गुरुजणात्रो' इति पाठः । २ प. तहचेव ।

- (१) गुरुस्तुतिक्रियायुक्ता नमनोज्ञासनार्पणम् । सम्मुखो गमनं चैव तथा वाऽनुवजिक्रया ॥१९९॥
- (२) अंगसंवाहनं योग्यप्रतीकारादिनिर्मितिः । विधीयते यतीनां यत्कायिको विनयो हि सः ।।२००॥
- (३) प्रत्यज्ञोऽप्ययमेतस्य परोक्षस्तु विनापि वा। गुरूंस्तदाज्ञ्यैव स्यास्प्रवृत्तिः धर्मकर्मसु ॥२०१॥
- (४) शशांकनिर्मेला कीर्त्तिः सौभाग्यं भाग्यमेव च । श्रादेयवचनत्वं च भवेद्विनयतः सताम् ॥२०२॥
- (५) विनयेन समं किंचिन्नास्ति मित्रं जगत्त्रये । यस्मात्तेनैव विद्यानां रहस्यमुपलभ्यते ॥२०३॥—गुण् श्राद्य

संसारमें देवेन्द्र, चक्रवर्त्ती, और मांडलिक राजा आदिके जो सुख प्राप्त हैं, वह सब विनयका ही फल है । और इसी प्रकार मोक्षका सुख पाना भी विनयका ही फल है ।। ३३४ ।।

सामग्रा वि य विजा ग्रा विग्रयहीग्रस्स सिद्धिमुवयाह । किं पुग्रा ग्रिब्बुहविजा विग्रयविहीग्रस्स सिज्सेह ।।३३५॥

जब साधारण विद्या भी विनय-रहित पुरुषके सिद्धिको प्राप्त नहीं होती है, तो फिर क्या मुक्तिको प्राप्त करानेवाली विद्या विनय-विहीन पुरुषके सिद्ध हो सकती है ? अर्थात् कभी नहीं सिद्ध हो सकती ॥ ३३५॥

> सत्तू वि मित्तभागं जम्हा उवयाइ विग्रयसीलस्स । विग्रश्रो तिविहेण तथ्रो कायग्वो देसविरएण ॥३३६॥(१)

चूंकि, विनयशील मनुष्यका शत्रु भी मित्रभावको प्राप्त हो जाता है, इसलिए श्रावकको मन, वचन, कायमे विनय करना चाहिए ॥ ३३६ ॥

## वैयादृत्यका वर्णान

ष्प्रह्वात-बुद्ध-रोगाभिभूय-तणुक्तितेससत्तायां ।

वाउच्वणो संघे जहजोगां तह मणुग्णाणां ॥३३७॥(२)
कर-चरणः पिट्ट-सिरसायां महण-प्रह्मांगः सेविकिरियाहिं ।
उच्वत्तण-परियत्तण-पसारणाकुं वणाईहिं ॥३३८॥
पिट्ठजगणोहिं तणुजोय-भत्त-पाणेहिं भेसजेहिं तहा ।
उच्चराईण विकिंचणेहिं तणुचोवणेहिं च ॥३३९॥
संधारसोहणेहि य विज्ञावचं सया पयत्तेण ।
कायच्वं सत्तीण् णिहिवदिगिच्छ्रेण भावेण ॥३४०॥

मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका, इस चार प्रकारके चतुर्विध संघमें अतिवाल, अतिवृद्ध, रोगसे पीड़ित अथवा अन्य शारीरिक क्लेशसे संयुक्त जीवोंका, तथा मनोज्ञ अर्थात् लोकमें प्रभावशाली साधु या श्रावकोंका यथायोग्य हाथ, पैर, पीठ और शिरका दवाना, तेल-मर्दन करना, स्नानादि कराना, अंग सेकना, उठाना, बैठाना, अंग पसारना, सिकोड़ना, करवट दिलाना, सेवा-शुश्रूषा वा आदि वा समयोचित कार्योंके द्वारा, शरीरके योग्य पथ्य अन्न-जल द्वारा, तथा औपिधयोंके द्वारा उच्चार (मल) प्रस्रवण (मूत्र) आदिके दूर करनेसे, शरीरके धोनेसे, और संस्तर (विछौना) के शोधनेसे सदा प्रयत्नपूर्वक ग्लानि-रहित भावसे शक्तिके अनुसार वैयावृत्य करना चाहिए ॥ ३३७–३४०॥

शिस्संकिय-संवेगाइय जे गुणा वशिणया मणी विसया। ते होंति पायडा पुण विज्ञावचं करंतस्स ॥३४१॥ देइ-तव-शियम-संजम सील-समाही य श्रभयदाणं च। गइ मह बलं च दिश्णं विज्ञावचं करंतेण ॥३४२॥(३)

- (१) विद्वेषिणोऽपि मित्रत्वं प्रयान्ति विनयाद्यतः । तस्मास्त्रेधा विधातच्यो विनयो देशसंयतैः ॥२०४॥
- (२) बालवार्धक्यरोगादिक्किष्टे संघे चतुर्विधे । वैयाबुक्यं यथाशक्तिविधेयां देशसंयतैः ॥२०५॥
- (३) वपुस्तपोवलं शीलं गति-बुद्धि-समाधयः। निर्भेलं नियमादि स्याद्वैयावृत्त्यकृतार्पणम् ॥२०६॥—गुण० श्रा०

१ इ. सिउमेह, भ. सिउमहइ, ब. सब्भिहइ। २ इ. पडित्तग्गा०, ब. पडिज्जग्ग०। ३ व. मुरो। ४ ध. गुण।

निःशंकित आदि और संवेग आदि जो मनोविषयक गुण पहले वर्णन किये गये हैं, वे सब गुण वैयावृत्त्य करनेवाले जीवके प्रकट होते हैं।।३४१।। वैयावृत्त्यको करनेवाले श्रावकके द्वारा देह, तप, नियम, संयम और शीलका समाधान, अभय दान तथा गति, मित और वल दिया जाता है ।। ३४२ ।।

भावार्थ—साधु जन या श्रावक आदि जब रोग आदिसे पीड़ित होकर अपने व्रत, संयम आदिके पालनेमें असमर्थ हो जाते हैं, यहाँ तक कि पीड़ाकी उग्रतासे उनकी गति, मित आदि भी भ्रष्ट होने लगती है और वे मृतप्राय हो जाते हैं, उस समय सावधानीके साथ की गई वैयावृत्ति उनके लिए संजीविनी वटीका काम करती है, वे मरनेसे बच जाते हैं, गित, मित दथापूर्व हो जाती है और वे पुनः अपने व्रत, तप संयम आदिकी साधनाके योग्य हो जाते हैं, इसलिए ग्रन्थ-कारने यह ठीक ही कहा.है कि जो वैयावृत्त्य करता है, वह रोगी साधु आदिको अभयदान, व्रत-संयम-समाधान और गित-मित प्रदान करता है, यहाँ तक कि वह जीवन-दान तक देता है और इस प्रकार वैयावृत्त्य करनेवाला सातिशय अक्षय पृण्यका भागी होता है।

गुणपरिणामो जायइ जिणिंद-म्राणा य पालिया होह । जिणसमय-तिलयभूम्रो लब्भइ श्रयतो वि गुणरासी ॥३४३॥ भमइ जए जसकित्ती सज्जणसुइ-हियय-णयण-सुहजणणी । श्रयणेवि य होति गुणा विज्ञावस्रोण इहलोए ॥३४४॥(१)

वैयावृत्त्य करनेसे गुण-परिणमन होता है, अर्थात् नवीन सद्गुणोंका प्रादुर्भाव और विकास होता है, जिनेन्द्र-आज्ञाका परिपालन होता है, और अयत्न अर्थात् प्रयत्नके विना भी गुणोंका समूह प्राप्त होता है तथा वह जिन-शासनका तिलकभूत प्रभावक व्यवित होता है।। ३४३।। सज्जन पुरुषोंके श्रोत्र, नयन और हृदयको सुख देनेवाली उसकी यशःकीर्ति जगमें फैलती है, तथा अन्य भी बहुतसे गुण वैयावृत्त्यसे इस लोकमें प्राप्त होते हैं।। ३४४।।

परलीए वि सस्त्वो चिराउसो रोय-सोय-परिहीणो । बल-तेय-सत्तज्ञतो जायइ श्रिखलप्याश्रो वा ॥३४५॥ जस्त्वोसिह-सन्वोसिह-श्रक्खीणमहाणसाइरिद्धीश्रो । श्रिणमाइगुणा य तहा विज्ञावचेण पाउणइ ॥३४६॥ किं जंपिएण बहुणा तिलोहसंखोहकारयमहंतं । तिस्थयरणामपुरणं विज्ञावचेण श्रजेइ ॥३४७॥

वैयावृत्त्यके फलसे परलोकमें भी जीव सुरूपवान्, चिरायुष्क, रोग-शोकसे रहित, बल, तेज और सत्त्वसे युक्त तथा पूर्ण प्रतापी होता है ॥ ३४५ ॥ वैयावृत्त्यसे जल्लौपिध, सर्वोषिध, और अक्षीणमहानस आदि ऋद्धियाँ, तथा अणिमा आदि अप्ट गुण प्राप्त होते हैं ॥३४६॥ अधिक कहनेसे क्या, वैयावृत्त्य करनेसे यह जीव तीन लोकमें संक्षीभ अर्थात् हर्ष और आश्चर्य को करनेवाला महान् तीर्थ द्वार नामका पुण्य उपार्जन करता है ॥ ३४७ ॥

तरुणियण-णयण-मणहारिरूव-वत्त-तेय-सत्तसंपरणो । जाम्रो विज्ञावद्यं पुब्वं काऊण वसुदेवो ॥३४८॥

वसुदेवका जीव पूर्वभवमें वैयावृत्त्य कर तरुणीजनोंके नयन और मनको हरण करने वाले रूप, बल, तेज और सत्त्वसे सम्पन्न वसुदेव नामका कामदेव हुआ ॥ ३४८॥

<sup>(</sup>१) वैयाष्ट्रस्यकृतः किञ्चिद्दुर्लभं न जगञ्ये । विद्या कीर्तिःयशोलक्ष्मीः धीः सीभाग्यगुणेष्वपि ॥२०७॥—गुण् ॥ शाव

वारवईए<sup>१</sup> विज्ञावि**चं** कि**चा श्रसंजदेगावि ।** तित्थयरणामपुरणं समज्जियं वासुदेवेण ॥३४९॥

द्वारावतीमें व्रत-संयमसे रहित असंयत भी वासुदेव श्रीकृष्णने वैयावृत्त्य करके तीर्थं -कर नामक पुण्यप्रकृतिका उपार्जन किया ॥ ३४९ ॥

एवं णाऊण फलं विज्ञावश्वस्स प्रमभत्तीए । णिच्छुयजुत्तेण सया कायव्वं देसविरएण ॥३५०॥

इस प्रकार वैयावृत्त्यके फलको जानकर दृढ़ निश्चय होकर परम भिक्तके साथ श्रावक को सदा वैयावृत्त्य करना चाहिए ॥ ३५०॥

# कायक्लेशका वर्णन

श्रायंबिल णिव्वियखी एयटाणं हुद्रमाइखवणेहिं।

जं कीरइ तणुतावं कायिकलेसो मुणेयव्वो ॥३५१॥(१)

आचाम्ल, निर्विकृति, एकस्थान, (एकाशन) चतुर्थभवत अर्थात् उपवास, पप्ठ भक्त अर्थात् वेला, अष्टमभक्त अर्थात् तेला आदिके द्वारा जो शरीरको कृश किया जाता है, उसे कायक्लेश जानना चाहिए ॥ ३५१॥

मेहाविणरा एएण चेव वुज्मंति वुद्धिविहवेण। ण य मंदबुद्धिणो तेण किं पि वोच्छामि सविसेसं ॥३५२॥

बुद्धिमान् मनुष्य तो इम संक्षिप्त कथनसे ही अपनी युद्धिके वैभव द्वारा कायवलेशके विस्तृत स्वरूपको समभ जाते हैं। किन्तु मन्दबुद्धि जन नहीं समभ पाते हैं, इसलिए कायक्लेश का कुछ विस्तृत स्वरूप कहूँगा।। ३५२।।

# पंचमी व्रतका वर्णन

श्रासाढ कित्तए फग्गुणे य सियपंचमीए गुरुमूले । गहिऊण विहिं विहिणा पुब्वं काऊण जिणपूजां ॥३५३॥ पिडमासमेक्कलमणेण जाव वासाणि पंच मासा य । श्रविच्छिरणां कायब्वा मुत्तिसुहं जायमाणेण ॥३५४॥

आपाढ़, कार्त्तिक या फाल्गुन मासमें शुक्ला पंचमीके दिन पहले जिन-पूजनको करके पुनः गुरुके पाद-मूलमें विधिपूर्वक विधिको ग्रहण करके, अर्थात् उपवासका नियम लेकर, प्रतिमास एक क्षमणके द्वारा अर्थात् एक उपवास करके पाँच वर्ष और पाँच मास तक मुक्ति-सुखको चाहनेवाले श्रावकोंको अविच्छिन्न अर्थात् विना किसी नागाके लगातार यह पंचमीन्नत करना चाहिए ॥ ३५३–३५४॥

श्रवसाणे पंच घडाविऊण पिडमाश्रो जिणवरिंदाणं। तह पंच पोत्थयाणि य लिहाविऊणं ससत्तीए ॥३५५॥ तेसिं पइद्वयाले जं किं पि पइद्वजोग्गमुवयरणं। तं सब्वं कायब्वं पत्तेयं पंच पंच संखाए ॥३५६॥

व्रत पूर्ण हो जानेपर जिनेन्द्र भगवान्की पांच प्रतिमाएँ बनवाकर, तथा पाँच पोथियों (शास्त्रों) को लिखाकर अपनी शक्तिक अनुसार उनकी प्रतिष्ठाके लिए जो कुछ भी प्रतिष्ठा

१ द्वारावत्याम् । २ व. वुब्भंति । घ. जुज्मति । ३ प. पुज्जा । ४ घ. श्रविछिण्णा ।

(१) त्राचाम्लं निर्विकृत्यैक भक्त-षष्टाष्टमादिकम् । यथाशक्तिश्च क्रियेत कायक`शः स उच्यते ।,२०८॥ के योग्य उपकरण आवश्यक हों, वे सब प्रत्येक पांच पांचकी संख्यामे बनवाना चाहिए ॥ -३५५-३५६ ॥

> सिहरण्ण पंचकलसे पुरस्रो वित्थारिऊण वत्थमुहे । पक्कण्णं बहुभेयं फलाणि विविहाणि तह चेव ॥३५७॥ दाणं च जहाजोग्गं दाऊण चउव्विहस्स संघस्स । उज्जवणविही एवं कायन्वा देसविरएण ॥३५८॥

हिरण्य-सुवर्ण सहित अर्थात् जिनके भीतर सोना, चांदी, माणिक आदि रखे गये हैं, और जिनके मुख वस्त्रसे वंधे हुए हैं, ऐसे पांच कलगोंको जिनेन्द्र-वेदिकाके सामने रखकर, तथैव नाना प्रकारके पकवान और विविध फलोंको भी रखकर और चतुर्विध संघको यथायोग्य दान देकर देशविरत श्रावकोंको इस प्रकार वृत उद्यापन विधि करना चाहिए ॥ ३५७–३५८ ॥

उज्जवस्मित्रही ण तरइ काउं जइ को वि श्रस्थपरिहीणो । तो विउणा कायव्वा उववासविही पयत्तेण ॥३५९॥

यदि कोई धन-हीन श्रावक उद्यापनकी विधि करनेके लिए समर्थ न हो, तो उसे विधि-पूर्वक यत्नके साथ उपवास-विधि दुगुनी करना चाहिए ॥ ३५९ ॥

> जइ श्रंतरम्मि कारणवसेण एको व दो व उपवासा<sup>र</sup>। ण कश्रो तो मुलाश्रो पुणो वि सा होइ कायव्वा ॥३६०॥

यदि व्रत करते हुए बीचमें किसी कारणवश एक या दो उपवास न किये जा सके हों, तो मुलसे अर्थात प्रारम्भसे लेकर पूनः वही उपवास विधि करना चाहिए ॥ ३६० ॥

> एस कमो खायच्वो सर्व्वावहीणं भणिज्जमाणाणं । एवं णाऊण फुडं ण पमान्रो होइ कायच्वो ॥३६१॥

यह कम आगे कहे जानेवाले सभी ब्रत-विधानोंका जानना चाहिए, ऐसा भले ब्रकार जानकर कभी भी ब्रहण किये गये ब्रतमें प्रमाद नहीं करना चाहिए ॥ ३६१॥

> पंचिमिउववासिविहिं किचा देविंद्-चक्कविष्टत्ते । भोत्तृषा दिव्यभाण पच्छा पाउणदि णिव्वाणं ॥३६२॥

श्रायक इस पंचमीव्रतके उपवास-विधानको करके देवेन्द्र और चक्रवर्त्तियोंके दिव्य भोग भोगकर पीछे निर्वाण पदको प्राप्त करता है ।। ३६२ ।।

# रोहिणीव्रत-वर्णन

विहिणा गहिऊण विहिं रोहिणिरिक्खम्मि पंच वासाणि । पंच य मासा जाव उ<sup>3</sup>उपवासं तम्मि रिक्खम्मि ।।३६३।। काऊणुज्जवणं पुण पुव्वविहाणेण होइ कायव्वं । णवरि विसेसो पडिमा कायव्वा वासुपुज्जस्स ।।३६४।।

रोहिणी नक्षत्रमें विधिपूर्वक व्रत-विधिको ग्रहण कर पांच वर्ष और पांच मास तक उसी नक्षत्रमें उपवासको ग्रहण कर, पुनः अर्थात् व्रतपूर्ण होनेके पश्चात् पूर्वोक्त विधानसे उसका उद्यापन करना चाहिए । यहां केवल विशेषता यह है कि प्रतिमा वासुपूज्य भगवान्की वनवाना चाहिए ॥ ३६३–३६४ ॥

> तस्स फलेणित्थी वा पुरिसो सोयं' ण पिच्छइ कया वि । भोत्ण विउत्तभोए पच्छा पाउणइ णिव्वाणं ॥३६५॥

१ ध. उववासो । २ इत. जान्रो । ३ शोकं।

इस रोहिणी व्रतके फलसे स्त्री हो, या पुरुष, वह कभी भी शोकको नहीं देखता है, अर्थात् उसका जीवन रोग-शोक-रहित सुखसे व्यतीत होता है और वह विपुल भोगोंको भोगकर पीछे निर्वाण-सुखको प्राप्त होता है ।। ३६५ ।।

## अश्विनीव्रत-वर्णन

गहिऊणस्सिणिरिक्खम्मि विहि रिक्खेसु सत्तवीसेसु । रिक्खं पिड एकेको उववासो होह कायव्वो ॥३६६॥ एवं काऊण विहिं सत्तीए जो करेह उज्जवणं । सुत्त्रणब्सुद्रयसुहं सो पावह श्रक्खयं सुक्खं ॥३६७॥

अश्विनी नक्षत्रमें व्रत-विधिको ग्रहण कर पुनः सत्ताईस नक्षत्रोंमें प्रत्येक अश्विनी नक्षत्र पर एक एक उपवास करना चाहिए। इस प्रकार अश्विनी व्रतकी विधिको करके जो अपनी शक्तिके अनुसार उद्यापन करता है, वह अभ्युदय अर्थात् स्वर्गके सुखको भोगकर अक्षय मुक्ति-सुखको प्राप्त करता है।। ३६६-३६७।।

# सौख्यसम्पत्तिव्रत-वर्णन

एया पिडवा वीया उ दुण्णि तीया उ तिरिण चउत्थीश्रोर । चत्तारि पंचमीश्रो पंच य छट्टी उ छट्टेव ॥३६८॥ सत्तेव सत्तमीश्रो श्रद्धहम्मिश्रो य एव म णवमीश्रो । दस दसमीश्रो य तहा एयारस एयारसीश्रो य ॥३६६॥ बारस य बारसीश्रो तेरह तह तेरसीश्रो णायव्वा । चोद्दस य चोद्दसीश्रो परणारस पुण्णिमाश्रो य ॥३७०॥ उववासा कायव्वा जहुत्तसंखाकमेण एयासु । एसा एगमेण विही विश्णेया सुक्खसंपत्ती ॥३७१॥ एयस्से संजायह फलेण श्रव्भुदयसुक्खसंपत्ती । कमसो मुत्तिसुहस्स वि तम्हा कुज्जा पयत्तेण ॥३७२॥

प्रतिपदा आदिक तिथियों में यथोक्त संख्याके कमसे प्रतिपदाका एक, द्वितीया-के दो, तृतीयाके तीन, चतुर्थीके चार, पंचमीके पाँच, षष्ठीके छह, सप्तमीके सात, अष्टमीके आठ, नवमीके नौ, दशमीके दश, एकादशीके ग्यारह, द्वादशीके बारह, त्रयोदशीके तेरह,चतुर्दशी-के चौदह, और पूर्णमासीके पन्द्रह उपवास करना चाहिए। इस उपवास-विधिका नाम सौष्य-संपत्तिव्रत जानना चाहिए। इस व्रत-विधिके फलसे अभ्युदय-सुखकी संप्राप्ति होती है और कमसे मुक्तिसुखकी भी प्राप्ति होती है। इमलिए प्रयत्नके साथ इस व्रतको करना चाहिए। ॥ ३६८-३७२।।

# नन्दीश्वर्पंक्तिव्रत-वर्णन

काऊण श्रष्ट एयंतराणि रइयरणगेसु चत्तारि । दिहिमुहसेलेसु पुणो श्रंजणिजणचेहए छुटं ॥३७३॥ णंदीसरिम्म दीवे एवं चउसु वि दिसासु कायच्वा । उववासा एस विही णंदीसरपंति णामेण ॥३७४॥ जं किं पि देवलोए महड्डिदेवास मासुसाण सुहं । भोत्तृण सिद्धिसोक्लं पाउणइ फलेसा एयसस ॥३७५॥ नन्दीश्वर द्वीपमें एक दिशासम्बन्धी आठ रितकर पर्वतोंमें विद्यमान जिन-विम्व सम्बन्धी आठ एकान्तर उपवास करके, पुनः चार दिधमुख नामक शैलोंमें विद्यमान जिनविम्ब सम्बन्धी चार एकान्तर उपवास करके, पुनः एक अंजनिगरिस्थ जिनविम्ब सम्बन्धी पष्ठमभक्त अर्थात् एक वेला करे। इस प्रकार चारों ही दिशाओंमें उपवास करना चाहिए। इस उपवास-विधिका नाम नन्दीश्वर पंक्ति व्रत है। इस व्रतके फलसे देवलोकमें महद्धिक देवों के जो कुछ भी सुख हैं, और मनुष्योंके जितने सुख हैं, उन्हें भोगकर यह जीव सिद्धि-सुखको प्राप्त होता है। ॥३७३–३७५॥

# विमानपंक्तित्रत-वर्णन

एयंतरोववासा चत्तारि चउिद्सासु काऊण । छट्ठं मज्झे एवं तिसट्ठिखुत्तो विहिं छुज्जा ॥३७६॥ पट्ठंवणे णिट्ठवणे छट्ठं मज्कमिम श्रट्ठयं च तहा । एस विही णायव्वा विमाणपंति त्ति णामेण ॥३७७॥

चारों दिशाओं में स्थित चार श्रेणीवद्ध विमान सम्बन्धी चार एकान्तर उपवास करके, पुनः मध्यमें स्थित इन्द्रक विमान सम्बन्धी एक पाठभवत अर्थात् वेला करे। इस प्रकार यह विधि तिरेसठ वार करना चाहिए। प्रस्थापन अर्थात् ब्रत-प्रारम्भ करनेके दिन और निष्ठापन अर्थात् व्रत समाप्त होनेके दिन वेला करे, तथा मध्यमें अष्टम भवत अर्थात् तेला करे। इस उपवास-विधिका नाम विमान-पंकित ब्रत जानना चाहिए।। ३७६–३७७।।

फलमेयस्ते भोत्त्या देव-मणुष्सु इंदियजसुक्लं । पच्छा पावइ मोक्लं थुणिज्जमाणो सुरिंदेहिं ॥३७८॥

इस व्रत-विधानके फलसे यह जीव देव और मनुष्योंमे इन्द्रिय-जनित सुख भोगकर पीछे देवेन्द्रोंमे स्तुति किया जाता हुआ मोक्षको पाता है ॥ ३७८॥

> उद्देसमेत्तमेयं कीरइ श्रण्णं पि जं ससत्तीए । सुत्तुत्ततवविहाणं कायकिलेसु त्ति तं विति ॥३७९॥

त्रतोंका यह उद्देशमात्र वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य भी सूत्रोक्त तप-विधानको जो अपनी शक्तिके अनुसार करता है, उसे आचार्योंने कायक्लेश इस नामसे कहा है।। ३७९।।

> जिण-सिद्ध-सूरि-पाठय-साहूणं जं सुयस्स विहवेण । कीरइ विविहा पूजा वियाण तं पूजणिवहाणं ॥३८०॥(१)

अर्हन्त जिनेन्द्र, सिद्ध भगवान्, आचार्य, उपाध्याय और साधुओंकी तथा शास्त्रकी जो वैभवसे नाना प्रकारकी पूजा की जाती है, उसे पूजन-विधान जानना चाहिए ॥ ३८०॥

णाम द्ववणा-दव्वे खित्ते काले वियाण भावे य । छुव्विहपूया भणिया समासत्रो जिणवरिंदेहिं ॥३८१॥(२)

नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा संक्षेपसे छह प्रकारकी पूजा जिनेन्द्रदेवने कही है ॥ ३८१॥

<sup>(</sup>१) गुरूणामपि पंचानां या यथाभक्ति-शक्तितः । क्रियतेऽनेकधा पूजा सोऽर्चनाविधिरुच्यते ॥२११॥

<sup>(</sup>२) स नाम-स्थापना-द्रब्य-क्षेत्र-कालास भावतः । पोढार्चा विधिरुद्दिष्टो विधेयो देशसंयतैः ॥२१२॥—गुण० आ०

### नागपूजा

उच्चारिऊण णामं श्ररुहाईणं विसुद्धदेसम्म । पुष्फाणि जं खिविज्जंति विर्णया<sup>र</sup> णामपूया सा ॥३८२॥(१)

अरहन्त आदिका नाम उच्चारण करके विशुद्ध प्रदेशमें जो पुष्प क्षेपण किये जाते हैं, वह नाम पूजा जानना चाहिए ।। ३८२ ।।

### स्थापना पूजा

सब्भावासव्भावा दुविहा ठवणा जिलेहि पण्णत्ता । सायारवंतवस्थुम्मि जं गुणारोवणं पढमा ॥३८३॥ श्रव्यवय-वराडश्रो वा श्रमुगो एसो ति णिययवुद्धीए । संकप्पिरूण वयणं एसा विद्या श्रसव्भावा ॥३८४॥(२)

जिन भगवान्ने सद्भावस्थापना और असद्भावस्थापना, यह दो प्रकारकी स्थापना पूजा कही है। आकारतान् वस्तुमें जो अरहन्त आदिके गुणोंका आरोपण करना, सो यह पहली सद्भावस्थापना पूजा है। और, अक्षत, वराटक (कौड़ी या कमलगट्टा) आदिमें अपनी बुद्धिसे यह अमुक देवता है ऐसा संकल्प करके उच्चारण करना, सो यह असद्भावस्थापना पूजा जानना चाहिए।। ३८३–३८४।।

हुंडावसिष्पणीए विइया ठवणा ण होदि<sup>३</sup> कायव्वा । लोए कुलिंगमइमोहिए जदो होइ संदेहो ॥३८५॥(३)

हुंडावसर्पिणी कालमें दूसरी असङ्गायस्थापना पूजा नहीं करना चाहिए, वयोंकि, कुलिंग-मतियोंसे मोहित इस लोकमें संदेह हो सकता है ॥ ३८५ ॥

> काराविगदपिडमा पइहुळक्खणविहि फलं चेव । एदे पंचहियारा खायब्वा पडमठवणाए । ३८६॥(४)

पहली सद्भावस्थापना-पूजामें कारापक अर्थात् प्रतिमाको बनवाकर उसकी प्रतिप्ठा करानेवाला, इन्द्र अर्थात् प्रतिष्ठाचार्य, प्रतिमा, प्रतिष्ठाकी लक्षणविधि, और प्रतिष्ठाका फल, ये पाँच अधिकार जानना चाहिए ॥ ३८६ ॥

#### कारापक-लन्नए

भागी वच्छल्ल-पहावणा-खमा-सच्च-मद्द्वोवेदो । जिणसासण-गुरुभत्तो सुत्ते कारावगो भणिदो ॥३८७॥

- १ व वाण्यिया। २ इ. व. एसु। ३ य. ध. होई।
  - (१) नामोचारोऽर्हतादीनां प्रदेशे परितः शुचौ । यःपुष्पाचतनिक्षेपा क्रियते नामपूजनम् ॥२१३॥
  - (२) सञ्चावेतरभेदेन स्थापना द्विविधा मता। सञ्चावस्थापना भावे साकारे गुणरोपणम् ॥२१४॥ उपलादौ निराकारे शुचौ संकल्पपूर्वकम् । स्थापनं यदसञ्चावः स्थापनेति तदुच्यते ॥२१५॥
  - (३) हुंडावसिर्पिणीकाले द्वितीया स्थापना बुधैः। न कर्त्तच्या यतो लोके समृदसंशयो भवेत्॥२१६॥
  - (४) निर्मापकेन्द्रप्रतिमा प्रतिष्ठालचम तत्फलम् । श्रिधकाराश्च पंचैते सद्भावस्थापने स्मृताः ॥२१७॥—गुणभूपण् श्रावकाकार

भाग्यवान्, वात्सत्य, प्रभावना, क्षमा, सत्य और मार्दव गुणसे सयुक्त, जिन अर्थात् देव, शासन अर्थात् शास्त्रऔर गुरुकी भिवत करनेवान्टा प्रतिष्ठाशास्त्रमे कारापक कहा गया है।।३८७

## इंद्र-लन्तरण

देस-कुल-जाइसुद्धो णिरुवम श्रंगो विसुद्धसम्मत्तो । पढमाणिश्रोयकुसलो पइटलक्खणविहिविदरण्णू ।।३८८॥ सावयगुणोववेदो उवासयज्मयणसन्धथिरबुद्धी । एवं गुणो पइटठाइरिश्रो जिणसासणे भणिश्रो ।।३८९॥

जो देश, कुल ओर जातिसे शुद्ध हो, निभ्पम अगका धारक हो, विशुद्ध सम्यग्दृष्टि हो, प्रथमानुयोगमे कुशल हो, प्रतिष्ठाकी लक्षण-विधिका जानकार हो, श्रावकके गुणोसे युक्त हो, उपासकाध्ययन (श्रावकाचार) शास्त्रमे स्थिरवृद्धि हो, इस प्रकारके गुणवाला जिनशासन-मे प्रतिष्ठाचार्य कहा गया है ॥ ३८८–३८९॥

#### प्रतिमा-विधान

क्षमणि-कणय-रयण-रूपय वित्तल-मुत्ताहलोवलाईहिं। पडिमालक्खणविहिणा जिणाइपडिमा घडाविज्जा ॥३९०॥

मणि, स्वर्ण, रत्न, चाँदी, पीतल, मुक्ताफल (मोती) ओर पाषाण आदिसे प्रतिमाकी लक्षणविधिपूर्वक अरहत, सिद्ध आदिकी प्रतिमा बनवाना चाहिए ।। ३९० ।।

बारह-श्रंगंगी जा' दंमणतिलया चित्तवत्थहरा। चोहहपुब्वाहरणा ठावेयव्वा य सुयदेवी।।३९१॥ श्रहवा जिणागमं पुत्थएसु सम्मं लिहाविऊण तश्रो। सुहतिहि-लग्ग सुहत्ते श्रारंभो होइ कायव्वो।।३९२॥

जो श्रुतज्ञानके वारह अग-उपागवाली है, सम्यग्दर्शनरूप तिलकसे विभूषित है, चारित्र-रूप वस्त्रकी धारक हे, और चोदह पूर्वरूप आभरणोसे मटित है, ऐसी श्रुतदेवी भी स्थापित करना चाहिए ॥ ३९१॥ अथवा जिनागमको पुस्तकोमे सम्यक् प्रकार लिखाकर तत्पश्चात् शुभ तिथि, शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त्तम प्रतिष्ठाका आरम्भ करना चाहिए ॥ ३९२॥

## प्रतिष्ठा-विधान

श्रद्धदसहत्थमेत्तं भूमिं संसोहिऊण जङ्गणण ।
तस्सुवित मंडश्रो पुण कायच्वो तप्पमाणेण ॥३६३॥
चउतोरण-चउदारोवसोहिश्रो विविह्वत्थकयभूसो ।
धुन्वंतधय वडाश्रो णाणापुष्कोवहारङ्हो ॥३९४॥
लबंतकुसुमदामो वंदणमालाहिभूसियदुवारो ।
दारुवित उहयकोणेसु पुण्णकलसेहि रमणीश्रो ॥३९५॥
तस्सबहुमज्भदेसे पह्टसत्थिम वृत्तमाणेण ।
समचउरंसं पीठ सन्वत्थ सम च काऊण ॥३९६॥
चउसु वि दिसासु तोरण-वंदणमालोववेददाराणि ।
'णंदावत्ताणि तहा दिढाणि रङ्गुण कोणेसु ॥३९७॥
पिंडचोण्णेत्तपट्टाङ्गृहिं वत्थेहिं बहुविहेहिं तहा ।
उर्लोविऊण उविरं चंदोवयमणिविहाणेहिं ॥३९५॥

९ ध. श्रंगंगिज्जा । २ फ. वउजावत्ताणि, म. प. छत्तावत्ताणि । ध. छज्जावत्ताणि । \*स्वर्णरत्नमणिरौप्यनिर्मितं स्फाटिकामलशिलाभवं तथा । उत्थिताम्बुजमहासनांगितं जैनबिम्बमिह शस्यते बुधैः ॥६९॥—वसुबिन्दुप्रतिष्ठापाठ

संभूसिऊण चंदद्धचंदबुब्बुयवरायलाईहिं।
मुत्तादामेहिं तहा किंकिणिजालेहिं विविहेहिं।।३९९॥
छत्तेहिं चामरेहिं य दप्पण-भिंगार-तालवहेहिं।
कलसेहि पुष्फवडिलिय-सुपइट्टय-दीविणवहेहिं॥४००॥
एवं रयणं काऊण तत्रो श्रब्भंतरिम भागिम।
रइऊण विविहभंडेहिं वेइयं चउसु कोणेसु॥४०९॥

आठ-दस हाथ प्रमाण लम्बी चौड़ी भूमिको यतनाके साथ भले प्रकार शुद्ध करके उसके उत्तर तत्प्रमाण मंडप बनाना चाहिए। वह मंडप चार तोरणोंसे और चार द्वारोंसे सुशो-भित हो, नाना प्रकारके वस्त्रोंसे विभूषित हो, जिसपर ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही हों, जो नाना पुष्पोपहारोंसे युक्त हो, जिसमें पुष्प-मालाएँ लटक रही हों, जिसके दरवाजे बंदन-मालाओं-से विभूषित हों जो द्वारके उपर दोनों कोनोंमे जल-परिपूर्ण कलशोंसे रमणीक हो। उस मंडपके बहुमध्यदेशमें, अर्थात् ठीक बीचोंबीच प्रतिष्ठाशास्त्रमें कहे हुए प्रमाणसे समचतुरस्र अर्थात् चौकोण पीठ (चबूतरा) बनाकर और उसे सर्वत्र समान करके, चारों ही दिशाओंमं तोरण और वंदनमालाओंसे संयुक्त द्वारोंको बनाकर, तथा कोनोंमें दृढ, मजबूत और स्थिर नद्यावर्त बनाकर, चीनपट्ट (चाइना मिल्क), कोशा आदि नाना प्रकारके नेत्राकर्षक वस्त्रोंसे निर्मित चन्द्रकान्तमणि तृल्य चतुष्कोण चँदोवेको तानकर, चन्द्र, अर्धचन्द्र, बुद्बुद, वराटक (कौड़ी) आदिसे तथा मोतियोंकी मालाओंसे, नाना प्रकारकी छोटी घंटियोंके समूहसे, छत्रोंसे, चमरोंसे, दर्पणोंसे, भृङ्गारोंसे, तालवृन्तोंसे, कल्योंसे, पुष्प-पटलोंसे सुप्रतिष्ठक (स्वस्तिक) और दीप-समूहोंसे आभूषित करे। इस प्रकारकी रचना करके पुनः उस चबूतरेके आभ्यन्तर भागमं चारों कोणोंमें विविध भाँहों (बर्तनों) से वेदिका बनाना चाहिए ॥ ३९३-४०१॥

इंदो तह दायारो पासुयसिललेण धारणादिण्हे<sup>र</sup>।
पक्खालिऊण देहं पच्छा भोतूण महुरणणं ॥४०२॥
उववासं पुण पोसहिविहिणा गिहऊण गुरुसयासिमा।
खव-धवलवत्थभूसो सिरिखंडविलित्तसब्वंगो ॥४०३॥
श्राहरख-वासियाईहिं भूसियंगो सगं सबुद्धीण ।
सक्कोहिमिइ वियिष्पिय विसेज जागाविखं इंदो ॥४०४॥

धारणाके दिन अर्थात् प्रतिष्ठा करते समय उपवास ग्रहण करनेके पहले इन्द्र (प्रतिष्ठा-चार्य) और दातार (प्रतिष्ठा-कारापक) प्रामुक जलसे देहको प्रक्षालन कर अर्थात् स्नान कर तत्वश्चात् मधुर अन्नको खाकर, पुनः गुरुके पासमें प्रोपधिविधिसे उपवासको ग्रहणकर, नवीन उज्ज्वल श्वेत वस्त्रोंसे विभूषित हो, श्रीखंड चन्दनसे सर्व अंगको लिष्त कर, आभरण और वासिका (सुगंधित द्रव्य या चूर्ण आदि)से विभूषित-अंग होकर, अपने आपको अपनी बुद्धि-से में इन्द्र हूँ ऐसा संकल्प करके वह इन्द्र (और प्रतिष्ठाकारक) यज्ञाविन अर्थात् प्रतिष्ठा-मंडपमें प्रवेश करे ॥ ४०२-४०४॥

> पुब्बुत्तवेद्दमञ्जे लिहेञ्ज चुण्योया पंचवण्योया । पिहुकिण्ययं पद्दटाकलावविहिणा सुकंदुत्थं ॥४०५॥

१ इ दियहं, म ध दियहे, ब प दियहो । २ पंचनर्णाचूर्ण-श्वेतमुक्ताचूर्ण, पीत-हारिद्रपीतमणिचूर्ण, हित्त्-वैदर्यरत्नचूर्ण, रक्त-माणिक्य-ताम्रमणिचूर्ण, कृष्ण-गरुत्मणिचूर्ण, (वसुविन्दु प्रतिष्ठापाठ) । ३ इ झ ध फ सुकंदुहं, ब सुकंदुहं । नीलोत्पलमित्यर्थः ।

रंगावितं च मज्मे ठिवज्ज सियवत्थपरिवुडं पीठं। उचिदेसु तह पहटोवयरगद्ग्वं च ठाग्रेसु॥४०६॥

प्रतिष्ठा-मंडपमें जाकर तत्रस्थ पूर्वोक्त वेदिकाके मध्यमें पंच वर्णवाले चूर्णके द्वारा प्रतिष्ठाकलापकी विधिसे पृथु अर्थात् विशाल कर्णिकावाले नील कमलको लिखे और उसमें रंगाविलको भरकर उसके मध्यमें क्वेत वस्त्रसे परिवृत पीठ अर्थात् मिहासन या ठौनाको स्थापित कर तथा प्रतिष्ठामें आवक्यक उपकरण द्रव्य उचित स्थानोंपर रखे ॥ ४०५-४०६ ॥

एवं काऊण तथ्रो ईसाण्दिसाए वेइयं दिव्वं ।
रहऊण ग्रहवण्पीठं तिस्से मञ्झिम्म ठावेजो ॥४०७॥
श्ररहाईणं पिडमं विहिणा संठाविऊण तस्सुविरं ।
धूलीकलसिहसेयं कराविए सुत्तहारेण ॥४०६॥
वत्थादियसम्माणं कायब्वं होदि तस्स सत्तीए ।
#पोक्लण्विहं च मंगलरवेण कुजा तथ्रो कमसो ॥४०९॥

इस प्रकार उपर्युवत कार्य करके पुनः ईशान दिशामें एक दिव्य वेदिका रचकर, उसके मध्यमें एक स्नान-पीठ अर्थात् अभिषेकार्थ सिहासन या चौकी वगैरहको स्थापित करे । और उसके ऊपर विधिपूर्वक अरहंत आदिकी प्रतिमाको स्थापित कर सूत्रधार अर्थात् प्रतिमा बनाने-वाले कारीगरके द्वारा धूलीकलशाभिषेक करावे । तत्पश्चात् उस सूत्रधारका अपनी शिक्तके अनुसार वस्त्रादिकसे सन्मान करना चाहिए। तत्पश्चात् क्रमशः प्रोक्षणविधिको मांगलिक वचन गीतादिसे करे । (धूलीकलशाभिषेक और प्रोक्षणविधिके जाननेके लिए परिशिष्ट देखिए) ॥ ४०७-४०९॥

तप्पात्रोग्गुवयरणं श्रप्पसमीवं णिविसिऊण तश्रो । श्रागरसुद्धिं कुजा पइट्टसत्थुत्तमग्गेण ॥४१०॥

तत्पश्चात् आकर-शुद्धिकं योग्य उपकरणोंको अपने समीप रखकर प्रतिष्ठाशास्त्रमें कहे हुए मार्गके अनुसार आकर शुद्धिको करे। (आकरशुद्धिके विशेष स्वरूपको जाननेके लिए परिशिष्ट देखिए) ॥ ४१०॥

एवं काऊण तन्नो खुहियसमुहोव्य गज्ञमाणेहिं।
वरभेरि-करड-काइल-जय-वंटा-संख-णिवहेहिं ॥४११॥
गुलुगुलुगुलंत तिवलेहिं कंसतालेहिं भममभंतेहिं।
घुम्मंत पडह-महल'-हुडुक्कमुक्खेहिं विविहेहिं ॥४१२॥
गिज्जंत संधिबंधाइएहिं गेएहिं बहुपयारेहिं।
वीणावंसेहिं तद्दा श्राण्यसहेहिं रम्मेहिं॥४१३॥
बहुद्दाव-भाव-विक्भम-विलास-कर-चरण-तणुवियारेहिं।
ण्च्चंत ण्वरसुक्भिण्ण-णाडएहिं विविहेहिं॥४१४॥
थोत्तेहि मंगलेहि य बच्चाइसएहि महुरवयणस्स।
धम्माणुरायरत्तस्स चाउव्वण्णस्स संघस्स।॥४१५॥
भत्तोए पिच्छमाण्स्स तन्नो उच्चाइऊण् जिण्पंडिमं।
उस्सियंसियायवत्तं सियचामरधुक्वमाण्यंस्ववंग।॥४१६॥
श्वारोविऊण् सीसे काऊण् प्याहिणं जिण्गेहस्स।
विहिणा ठविज्ज पुच्चुत्तवेह्यामज्ञ्चपीठिम्म।॥४१७॥

९ व. मंद्रल । २ इ. गएहिं, ब. गोएहिं।३ ब. उब्भिय । ४ इ. दोत्तिमार्ण० ।

चिट्ठेज्ज जिस्समुर्यारोवणं कुस्तां जिस्तिवपिडिबिंवे । इट्टिविलग्गस्सुद्र्यं चंद्रस्तिलयं तन्त्रो दिन्जा ॥४१८॥ सम्बावयवेसु पुस्तो मंतरस्तासं कुस्तिज्ज पिडमाए । विविद्दर्चणं च कुन्जा कुसुमेहिं बहुप्पयारेहिं ॥४१६॥ दाऊस् मुह्रपडं धवलवत्थज्ञयलेस मयस्पलसहियं । ध्रवस्त्य-चरु-दोवेहि य ध्रूवेहिं फलेहिं विविहेहिं ॥४२०॥ बिलवित्तिएहिं जावारएहि' य सिद्धस्थपस्स्त्रस्वेहिं । पुन्वुत्तुवयरसेहि य' रएज्ज पुन्जं सविहवेस् ॥४२९॥

इस प्रकार आकरशुद्धि करके पुनः क्षोभित हुए समुद्रके समान गर्जना करते हुए उत्त-मोत्तम भेरी, करड, काहल, जयजयकार शब्द, घंटा और शंखोंके समूहोंसे, गुल-गुल शब्द करते हुए तबलोंसे, भम-भम शब्द करते हुए कंसतालोंसे, घुम-घुम शब्द करते हुए नाना प्रकार-के ढोल, मृदंग, हुड़ क्क आदि मुख्य-मुख्य वाजोंसे, सुर-आलाप करते हुए सिधबंधादिकोंसे अर्थात् सारंगी आदिसे, और नाना प्रकारके गीतोंसे, सुरम्य वीणा, वांसुरीसे तथा सुन्दर आणक अर्थात् वाद्यविशेषके शब्दोंसे नाना प्रकारके हाव, भाव, विभ्नम, विलास तथा हाथ, पैर और शरीरके विकारोंसे अर्थात् विविध नृत्योंसे नाचते हुए नो रसोंको प्रकट करनेवाले नाना नाटकों-से, स्तोत्रोंसे, मांगलिक शब्दोंसे, तथा उत्साह-शतोंसे अर्थात् परम उत्साहके साथ मधुरभाषी, धर्मानुराग-रक्त और भिक्तसे उत्सवको देखनवाले चातुर्वर्ण सघके सामने, जिसके ऊपर स्वेत आनपत्र (छत्र) तना है, और व्वेत चामरोंके ढोरनेसे व्याप्त है सर्व अंग जिसका, ऐसी जिन-प्रतिमाको वह प्रतिष्ठाचार्य अपने मस्तकपर रखकर आर जिनेन्द्रगृहकी प्रदक्षिणा करके, पूर्वोक्त वेदिकाके मध्य-स्थित सिहासनपर विधिपूर्वक प्रतिमाको स्थापित कर, जिनेन्द्र-प्रति-बिम्बमें अर्थात् जिन-प्रतिमामें जिन-भगवान्के गुणोंका आरोपण करता हुआ, पुनः इष्ट लग्नके उदयमें अर्थात् शुभ मुहूर्नमे प्रतिमाके चन्दनका तिलक लगावे । पुनः प्रतिमाके सर्व अगोपांगों-में मंत्रन्यास करे और विविध प्रकारके पुष्पोंसे नाना पूजनोंको करे। तत्पश्चात् मदनफल (मैनफल या मैनार) सहित धवल वस्त्र-युगलसे प्रतिमाके म्खपट देकर अर्थात् वस्त्रसे मुखको आवृत कर, अक्षत, चरु, दीपसे, विविध धृप और फलोंसे, विल-वित्तकोंसे अर्थात् पूजार्थ निर्मित अगरवत्तियोंसे जावारकोंसे, सिद्धार्थ (सरसों) और पर्ण वृक्षोंसे तथा पूर्वीक्त उपकरणोंसे पूर्ण वैभवके साथ या अपनी शक्तिके अनुसार पूजा रचे ।।४११-४२१।।

> रतिं जिम्मज्जे पुणो तिसिट्टि सलायपुरिससुकहाहि । संघेण समं पुज्जं पुणो वि कुज्जा पहायिम्म ॥४२२॥

पुनः सबके साथ तिरेसठ शलाका पुरुषोंकी सुकथालापोंसे रात्रिको जगे अर्थात् रात्रि-जागरण करे और फिर प्रातःकाल संघके साथ पूजन करे ॥४२२॥

एवं चत्तारि दिणाणि जाव कुज्जा तिसंभ जिणपूजा।
\*नेतुम्मीलणपुज्जं चउत्थण्हवणं तथ्रो कुजा।।४२३।।

इस प्रकार चार दिन तक तीनों संध्याओंमें जिन-पूजन करे । तत्पश्चात् नेत्रोन्मीलन पूजन और चतुर्थ अभिषेक करे ॥४२३॥

९ म. जुवारेहि । २ ध. प. परए । ३ ब. ब. जग्गेज्ज । प. जगोज, ४ व. तेसट्ठि । \*विद्ध्यात्तेन गन्धेन चामीकरशलाकया । चक्षुरुन्मीलनं शकः पूरकेन शुभोदये ।।४९⊏॥—वसुबिन्दुप्रतिष्ठापाठ एवं गहवणं काऊण सन्धमगोण संघमज्झिम्म । तो वक्लमाणविहिणा जिल्पपपप्या य कायव्वा ॥४२४॥

इस प्रकार शास्त्रके अनुसार संघके मध्यमें जिनाभिषेक करके आगे कही जानेवाली विधिसे जिनेन्द्र भगवान्के चरण-कमलोंकी पूजा करना चाहिए ॥४२४॥

> गहिऊण सिसिरकर-किरण-णियर-धवलयर-स्ययभिगारं । मोत्तिय-पवाल-मरगय-सुवग्ण-मणि खचिय'वरकंठं ।।४२५॥ सयवत्त-कुसुम<sup>3</sup> कुवलय-रजपिंजर-सुरहि-विमल-जलभरियं । जिण्चरण-कमलपुरश्रो खिविज्ञि श्रो तिग्णि धाराश्रो ॥४२६॥

मोती, प्रवाल, मरकत, सुवर्ण और मणियोंसे जटित श्रेष्ठ कण्ठवाले, शतपत्र (रक्त कमल) कुसुम, और कुवलय (नील कमल) के परागसे पिजरित एवं सुरभित विमल जलसे भरे हुए शिशिरकर (चन्द्रमा) की किरणोंके समूहसे भी अति धवल रजत (चांदी) के भृङ्गार (भारी) को लेकर जिनभगवान्के चरण-कमलोंके सामने तीन धाराएँ छोड़ना चाहिए। ॥ ४२५-४२६॥

> कप्पर कुंकुमायर-तुरुक्कमीसेण चंदणरसेण । वरवहलपरिमलामोयवासियासासमूहेण ॥४२०॥ वासाणुमग्गसंपत्तमुद्दयमत्तालिरावमुहलेण । सुरमउडिधद्वचलणं भत्तीणु समलहिज जिणं ॥४२८॥

कपूर, कुंकुम. अगर, तगरसे मिश्रित, सर्वश्रेष्ठ विपुल परिमल (सुगन्ध) के आमोदसे आशासमूह अर्थात् दशों दिशाओं को आवासित करनेवाले और सुगन्धिके मार्गके अनुकरणसे आये हुए प्रमुदित एवं मत्त भूमरों के शब्दों में मुखरित, चंदनरसके द्वारा, (निरन्तर नमस्कार किये जानेके कारण) सुरों के मुकुटों में जिनक चरण घिस गये हैं, ऐसे श्रीजिनेन्द्रको भिक्तमें विलेपन करे ॥४२७-४२८॥

मिसकंतखंडविमलेहिं विमलजलिसत्त श्रह्र सुयंधेहिं। जिल्पिडमपद्दटयिजयिवसुद्धपुर्णाकुरेहिं व ॥४२६॥ वर कलम-सालितंडुलचपृहिं सुञ्जंडिय दोहसयलेहिं। मणुय-सुरासुरमहियं पुजिज्ञ जिल्हिपयजुयलं॥४३०॥

चन्द्रकान्तमणिके खंड समान निर्मल, तथा विमल (स्वच्छ) जलसे घोये हुए और अतिसुगंधित, मानों जिनप्रतिमाकी प्रतिष्ठासे उपार्जन किये गये विशुद्ध पुण्यके अंकुर ही हों, ऐसे अखंड और लंबे उत्तम कलमी और शालिधान्यसे उत्पन्न तन्दुलोंके समूहसे, मनुष्य सुर और असुरोंके द्वारा पूजित श्रीजिनेन्द्रके चरण-युगलको पूजे ॥४२९–४३०॥

मालद्द-कयंब-कण्यारि-चंपयासोय-वउल-तिलएहिं। मंदार-णायचंपय-पउमुप्पल-सिंदुवारेहिं॥४३१॥ कण्वीर-मिल्लयाहिंकचणार-मचकुंद-किंकराएहिं। सुरवण्ज जूहिया-पारिजातय -जासवण-टगरेहिं॥४३२॥ सोवण्ण-रुप्पि-मेहियं-मुत्तादामेहिंबहुवियप्पेहिं। जिण्पय-पंकयजुयलं पुजिज सुरिंदसयमहियं॥४३३॥

१ व. खविया २ घ. प. कमला ३ म. चरणं। ४ म. मिउ। ५ व. सुछडिया ६ घ. प. महिलया। ७ म. व. घ. प. सुरपुरणा। ८ घ. प. पारियाय। ९ व. सेहिय। (निवृत्त इत्यर्थं) मालती, कदम्ब, कर्णकार (कनैर), चंपक, अशोक, बकुल, तिलक, मन्दार, नाग-चम्पक, पद्म(लाल कमल), उत्पल (नीलकमल), सिदुवार (वृक्षविशेष या निर्गुण्ड़ी), कर्ण-वीर (कर्नेर) मिल्लका, कचनार, मचकुन्द, किकरात (अशोक वृक्ष), देवोंके नन्दन-वनमें उत्पन्न होनेवाले कल्पवृक्ष, जुही, पारिजातक, जपाकुसुम, और तगर (आदि उत्तम वृक्षोंसे उत्पन्न) पुष्पोंसे, तथा सुवर्ण, चांदीसे निर्मित फूलोंसे और नाना प्रकारके मुक्ताफलों-की मालाओंके द्वारा, सौ जातिके इन्द्रोंसे पूजित जिनेन्द्रके पद-पंकज-युगलको पूजे ॥४३१-४३३॥

> दहि-दुद्ध-सिपिमिस्सेहिं कलमभत्तेहिं बहुप्पयारेहिं। तेविद्ध-विजयोहिं य बहुविहपक्करणभेएहिं॥४३४॥ रुप्पय-सुवरण-कंसाइथालिणिहिएहिं विविहभक्षेहिं। पुन्नं वित्थारिज्नो भत्तीप् जिणिद्वपयपुरश्रो॥४३५॥

चांदी, सोना और कांसे आदिकी थालियोंमें रखे हुए दही, दूध और घीसे मिले हुए नाना प्रकारके चांवलोंके भातसे, तिरेसठ प्रकारके व्यंजनोंसे, तथा नाना प्रकारकी जातिवाले पकवानोंसे और विविध भक्ष्य पदार्थोंसे भिक्तके साथ जिनेन्द्र-चरणोंके सामने पूजाको विस्तारे अर्थात् नैवेद्यसे पूजन करे ॥४३४–४३५॥

> दीवेहिं शियपहोहामियकः'तेएहि धूमरहिएहिं। मंदं चलमंदाणिलवसेश शच्चंत श्रज्ञीहिं।।४३६।। घर्णपडलकम्मशिवहञ्व दूरंभवसारियंधयारेहिं। जिश्चरशक्मलपुरश्रो कुशिज्ज स्यणं सुभत्तीए।।४३७।।

अपने प्रभासमूहसे अमित (अगणित) सूर्योके समान तेजवाले, अथवा अपने प्रभा-पुञ्जसे सूर्यके तेजको भी तिरस्कृत या निराकृत करनेवाले, धूम-रहित, तथा धीरे-धीरे चलती हुई मन्द वायुके वशसे नाचती हुई शिखाओंवाले, और मेघ-पटलरूप कर्म-समूहके समान दूर भगाया है अंधकारको जिन्होंने, ऐसे दीपकोंसे परमभिवतके साथ जिन-चरण-कमलोंके आगे पूजनकी रचना करे, अर्थात् दीपसे पूजन करे ॥४३६–४३७॥

> कालायरु-ग्रह-चंदह-कप्पूर<sup>1</sup>-सिल्हारसाइदब्वेहिं<sup>1</sup>। ग्रिप्पग्रधूमवत्तीहिं परिमलाय त्यालीहिं ॥४३८॥ उग्गसिहादेसियसग्ग-मोक्खमगोहि बहलधूमेहिं। धूविज्ज जिणिंदपयारविंदजुयलं सुरिंदग्रुयं॥४३९॥

कालागुरु, अम्बर, चन्द्रक, कर्पूर, शिलारम (शिलाजीत) आदि सुगंधित द्रव्योंसे बनी हुई, जिसकी सुगन्धसे लुब्ध होकर भूमर आ रहे हैं, तथा जिसकी ऊँची शिखा मानों स्वर्ग और मोक्षका मार्ग ही दिखा रही है, और जिसमेंसे बहुतसा धुआँ निकल रहा है, ऐसी धूपकी बित्यों-से देवेन्द्रोंसे पूजित श्री जिनेन्द्रके पादार्रविद-युगलको धूपित करे, अर्थात् उक्त प्रकारकी धूपसे पूजन करे ॥४३८–४३९॥

जंबीर-मोच-दाबिम-कवित्थ<sup>\*</sup>-पणस-णालिएरेहिं । हिंताल-ताल-खज्ब्रर-णिवु-नारंग-चारेहिं<sup>८</sup> ॥४४०॥ पूर्डफल-तिंदु-श्रामलय-जंबु-विल्लाइसुरहिमिट्टेहिं । जिल्लपपुरस्रो स्यणं फलेहि कुज्जा सुपक्केहिं ॥४४१॥

१ निराकृत इस्यर्थः । २ प. ब. ध. मुवसा० । ३ झ. ब. तुरुक्तः । ४ भ. ब. दिब्बेहिं । ५ प. बत्ताहिं । ६ इ. पंति०, झ. यट्टि०, ब. यट्टि० । ७ ब. कपिह । ८ झ.वारेहि ।

जबीर (नीबू विशेष), मोच (केला), दाडिम (अनार), किपत्थ (कवीट या कैथा), पनस, नारियल, हिताल, ताल, खजूर, निम्बु, नारगी, अचार (चिरोंजी), पूगीफल (सुपारी), तेन्दु, आँवला, जामुन, विल्वफल आदि अनेक प्रकारके सुगंधिन, मिल्ट और सुपक्व फलोसे जिन-चरणोंके आगे रचना करे अर्थात् पूजन करे। ॥४४०-४४१॥

श्रद्घविहमंगलाणि य बहुविहपूजीवयरणद्वाणि । धृवदहणाइ' तहा जिलपूयत्थं वितीरिज्जा ॥४४२॥

आठ प्रकारके मगल-द्रव्य, और अनेक प्रकारके पूजाके उपकरण द्रव्य, तथा धूप-दहन (धूपायन) आदि जिन-पूजनके लिए वितरण करे ॥४४५॥

एवं चलपिडमाए ठवणा भिणया थिराए एमेव । एवरिविसेसो श्रागरसुद्धिं कुज्जा सुठाणिम्म ॥४४३॥ चित्तपिडलेवपिडमाए दप्पणं दाविऊण पिटिबिंवे । तिल्यं दाऊण तश्रो सुहवत्थं दिज्ज पिडमाए ॥४४४॥ श्रागरसुद्धिं च करेज्ज दप्पणे श्रह व श्रगणपिडमाए । एत्तियमेत्तविसेसो सेसविही जाण पुच्च व ॥४४५॥

दस प्रकार चलप्रतिमाकी स्थापना कही गई है, स्थिर या अचल प्रतिमाकी स्थापना भी इसी प्रकार की जाती है। केवल इतनी विशेषता है कि आकरशुद्धि स्वस्थानमे ही करे। (भित्ति या विशाल पाषाण और पर्वत आदिपर) चित्रित अर्थात् उकेरी गई, प्रतिलेषित अर्थात् रग आदिसे वनाई या छापी गई प्रतिमाका दर्पणमे प्रतिविम्व दिखाकर और मस्तकपर तिलक देकर तत्पञ्चात् प्रतिमाके मुखबस्त्र देवे। आकरशुद्धि दर्पणमे करे अथवा अन्य प्रतिमामे करे। इतना मात्र ही भेद है, अन्य नहीं। शेषविधि पूर्वके समान ही जानना चाहिए ।।४४३–४४५।।

> एवं चिरंतगाणं पि कहिमाकिहमाण पिडमाणं । जं कीरइ बहुमाणं ठवणापुज्जं हि तं जाण ।।४४६।।

इसी प्रकार चिरन्तन अर्थात् अत्यन्त पुरातन कृत्रिम और अकृत्रिम प्रतिमाओका भी जो बहुत सम्मान किया जाता है, अर्थात् पुरानी प्रतिमाओंका जीर्णोद्धार, अविनय आदिसे रक्षण, मेला, उत्सव आदि किया जाता है, वह सब स्थापना पूजा जानना चाहिए ॥४४६॥

> जे पुन्वसमुदिद्वा ठवणापूयाए पंच श्रहियारा । चत्तारि तेसु भिणया श्रवसाणे पंचमं भिणमो ॥४४७॥

स्थापना-पूजाके जो पाच अधिकार पहले (गाथा न० ३८९ मे) कहे थे, उनमेसे आदि के चार अधिकार तो कह दिये गये है, अविशिष्ट एक पूजाफल नामका जो पचम अधिकार है, उसे इस पूजन अधिकारके अन्तमे कहेगे ॥४४७॥

### द्रव्य-पूजा

दव्वेण य दव्वस्स य जा पूजा जाण दव्वपूजा सा । दव्वेण गंध-सलिलाइपुव्वभणिएण कायव्वा ॥४४८॥

जलादि द्रव्यसे प्रतिमादि द्रव्यकी जो पूजा की जाती है, उसे द्रव्य पूजा जानना चाहिए । वह द्रव्यसे अर्थात् जल-गंध आदि पूर्वमें कहे गये पदार्थ-समूहसे (पूजन-सामग्रीसे) करना चाहिए ॥४४८॥

९ म. ब. भूयाणाईहि । २ म. ब. पूयट्ठं । ३ ब. विंबो । जलगंधादिकैर्द्रव्यैः पूजनं द्रव्यपूजनम् । द्रव्यस्याप्यथवा पूजा सा तु द्रव्यार्चना मता ॥२१६॥—गुण० श्रा० तिविहा दृब्वे पूजा सिम्नत्ताचित्तमिस्सभेषुण । पश्चक्खिजणाईणं सिचत्तपूजा' जहाजोगां ॥४४९॥ तेसिं च सरीराणं दृब्वसुदस्स वि श्रचित्तपूजा सा ॥ जा पुण दोणह कीरह णायव्वा मिस्सपूजा सा ॥४५०॥(१)

द्रव्य-पूजा, सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे तीन प्रकारकी है। प्रत्यक्ष उपस्थित जिनेन्द्र भगवान् और गुरु आदिका यथायोग्य पूजन करना सो सचित्तपूजा है। उनके अर्थात् जिन, तीर्थं कर आदिके, शरीरकी, और द्रव्यश्रुत अर्थात् कागज आदिपर लिपिबद्ध शास्त्रकी जो पूजा की जाती है, वह अचित्त पूजा है। और जो दोनोंका पूजन किया जाता है वह मिश्रपूजा जानना चाहिए ॥४४९-४५०॥

श्रहवा त्रागम--गोत्रागमाइभेएण बहुविहं दन्वं । णाऊण दन्वपुजा कायन्वा सुत्तमगोण ॥४५९॥

अथवा आगमद्रव्य, नो आयमद्रव्य आदिके भेदसे अनेक प्रकारके द्रव्यनिक्षेपको जानकर शास्त्र-प्रतिपादित मार्गमे द्रव्यपूजा करना चाहिए ॥४५१॥

## त्तेत्र-पूजा

जिग्रजम्मग्य-णिक्खमणे गागुप्पत्तीप् तित्थिचिण्हेसु । गिसिहोसु खेत्तपूजा पुन्विवहाणेग् कायन्वा ॥४५२॥(२)

जिन भगवान्की जन्मकल्याणकभूमि, निष्कमणकल्याणकभूमि, केवलज्ञानोत्पत्ति-स्थान, तीर्थिचिह्न स्थान और निपीधिका अर्थात् निर्वाण-भूमियोंमें पूर्वोक्त विधानसे क्षेत्रपूजा करना चाहिए, अर्थात् यह क्षेत्रपूजा कहलाती है ॥४५२॥

#### काल-पूजा

गवभावयार-जम्माहिसेय-ियक्खमण-णाण-णिव्वाणं । जम्हि दिणे संजादं जिण्ण्हवणं तिह्र्णे कुज्जा ॥४५३॥ इच्छुरस-सिप्प-दिह-खीर-गंध-जलपुरुण्विविह्रकलसेहिं । णिसिजागरणं च संगीय-णाडयाईहिं कायव्वं ॥४५४॥ णंदीसरहिद्वसेसु तहा श्रुर्णेसु उचियपव्वेसु । जं कीरइ जिण्महिमं विण्णेया कालपूजा सा ॥४५५॥(३)

जिस दिन तीर्थङ्करोंके गर्भावतार, जन्माभिषेक, निष्क्रमणकल्याणक, ज्ञानकल्याणक और निर्वाणकल्याणक हुए हैं, उस दिन इक्षुरस, घृत, दिध, क्षीर, गंध और जलसे परिपूर्ण विविध अर्थात् अनेक प्रकारके कल्ञांसे, जिन भगवान्का अभिषेक करे तथा संगीत, नाटक आदिके द्वारा जिनगुणगान करते हुए रात्रि-जागरण करना चाहिए। इसी प्रकार नन्दीश्वर

- (१) चेतनं वाऽचेतनं वा मिश्रद्गब्यमिति त्रिघा। साजाज्जिनादयो द्रब्यं चेतनाख्यं तदुच्यते ॥२२०॥ तद्वपुर्देव्यं शास्त्रं वाऽचित्तं मिश्रं तु तद्द्वयम्। तस्य पूजनतो द्रव्यपूजनं च त्रिधा मतम्।।२२१॥
- (२) जन्म-निःक्रमणज्ञानोत्पत्तिक्षेत्रे जिनेशिनाम् । निपिध्यास्त्रपि कर्त्तन्या क्षेत्रे पूजा यथाविधि ॥२२२॥
- (३) कल्याण्पंचकोत्पत्तिर्यस्मिन्नन्दि जिनेशिनाम् । तदन्दि स्थापना पूजाऽवश्यं कार्यां सुभक्तितः ॥२२३॥ पर्वण्यष्टाह्विकेऽन्यस्मिन्नपि भक्त्या स्वशक्तितः । महामहविधानं यत्तत्कालार्चनमुद्यते ॥२२४॥—गुण० श्रा०

१ ब. घ. पुज्जा। २ घ. जो। ३ प. घ. संजायं।

पर्वके आठ दिनोंमें तथा अन्य भी उचित पर्वोमे जो जिन-महिमा की जाती है, वह कालपूजा जानना चाहिए ॥४५३–४५५॥

#### भाव-पूजा

काऊणाणंतचउद्वयाइगुण्कित्तर्णं जिलाईणं । जं वंदणं तियालं कीरइ भावचणं तं लु ।।४५६॥ पंचणमोक्कारपण्हिं श्रहवा जावं कुणिउन सत्तीए' । श्रहवा जिलिंदथोत्तं वियाण भावचणं तं पि ॥४५७॥ पिंडत्थं च पयत्थं रूवत्थं रूवविजयं श्रहवा । जं झाइउनइ भाणं भावमहं तं विणिहिट्ठं ॥४५८॥(१)

परम भिक्तिक साथ जिनेन्द्रभगवान्के अनन्तचतुप्टय आदि गुणोंका कीर्तन करके जो त्रिकाल वंदना की जाती है, उसे निश्चयसे भावपूजा जानना चाहिए ॥४५६॥ अथवा पच णमोकार पदोंको द्वारा अपनी शिक्तिक अनुसार जाप करे। अथवा जिनेन्द्रके स्तोत्र अर्थात् गुणगान करनेको भावपूजन जानना चाहिए ॥४५७॥ अथवा पिडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत रूप जो चार प्रकारका ध्यान किया जाता है, उसे भी भावपूजा कहा गया है ॥४५८॥

#### पिंडस्थ-ध्यान

सियकिरणविष्कुरंतं स्रट्ठमहापाडिहेरपरियरियं । भाइज्जइ जं णिययं पेंडत्थं जाण तं भाणं ॥४५६॥(२)

श्वेत किरणोंसे विस्फुरायमान, और अप्ट महाप्रातिहार्योसे परिवृत (सयुक्त) जो निजरूप अर्थात् केवली तुल्य आत्मस्वरूपका ध्यान किया जाता है, उसे पिडस्थ ध्यान जानना चाहिए ॥४५९॥

श्रहवा गाहिं च वियण्पि ऊग्यं मेरुं श्रहोविहायम्मि ।
भाइउजं श्रहोलोयं तिरियम्मं तिरियए वीए ॥४६०॥
उड्दम्मि उड्दलोयं कप्पविमाणाणि संधपरियंते ।
गेविजमया गीवं श्रगुहिसं हणुपएसम्मि ॥४६१॥
विजयं च वइजयंतं जयंतमवराजियं च सन्वत्थं।
भाइउज मुहपएसे गिलाददेसम्मि सिद्धसिला ॥४६२॥(३)

१ म. सुभत्तीए। २ म. शियरूवं। ३ इ. वियप्पेऊण। ४ इ. भाइज्जइं। ५ ध. परेयंतं प. परियंतं।

- (१) स्मृत्वानन्तगुणोपेतं जिनं सन्ध्यात्रयेऽर्चयेत् । वन्दना क्रियते भक्त्या तद्भावार्चनमुच्यते ॥२२५॥ जाप्यः पंचपदानां वा स्तवनं वा जिनेशिनः । क्रियते यद्यथाशक्तिस्तद्वा भावार्चनं मतम् ॥२२६॥ पिण्डस्थं च पदस्थं च रूपस्थं रूपर्वजितम् । तद्ध्यानं ध्यायते यद्वा भावपूजेति सम्मतम् ॥२२७॥
- (२) शुद्धरूफिटकसंकाशं प्रातिहार्याष्टकान्वितम् । यद् ध्यायतेऽर्हतो रूपं तद् ध्यानं पिण्डसंज्ञकम् ॥२२८॥ श्रधोभागमधोलोकं मध्याशं मध्यमं जगत् । नाभौ प्रकल्बयेन्मेरुं स्वर्गाणां स्कन्धमृध्वैतः ॥२२९॥
- (३) गैवेयका स्वय्रीवायां इन्वामनुदिशान्यपि । विजयाद्यान्मुखं पंच सिद्धस्थानं लखाटके ॥२३०॥ मूर्ष्णिं लोकाप्रमित्येव लोकत्रितयसन्निभम् । चिन्तनं यस्वदेहस्थं पिण्डस्थं तद्पि स्मृतम् ॥२३१॥—गुण्० श्राव०

### तस्सुवरि सिद्धणिलयं जह सिहरं जाण उत्तमंगम्मि । एवं जं णियदेहं झाइउजइ तं पि पिंडत्थं ॥४६३॥

अथवा, अपने नाभिस्थानमें मेरुपर्वतकी कल्पना करके उसके अधोविभागमें अधो-लोकका ध्यान करे, नाभिपाइववर्ती द्वितीय तिर्यग्विभागमें तिर्यग्लोकका ध्यान करे। नाभिसे ऊर्ध्वभागमें ऊर्ध्वलोकका चिन्तवन करे? स्कन्धपर्यन्त भागमें कल्पविमानोंका, ग्रीवास्थान-पर नवग्रैवेयकोंका, हनुप्रदेश अर्थात् ठोड़ीके स्थानपर नव अनुदिशोंका, मुखप्रदेशपर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धिका ध्यान करे। ललाट देशमें सिद्धशिला, उसके ऊपर उत्तमांगमें लोकिशिखरके तुल्य सिद्धक्षेत्रको जानना चाहिए। इस प्रकार जो निज देहका ध्यान किया जाता है, उसे भी पिडस्थ ध्यान जानना चाहिए।।४६०-४६३॥

#### पदस्थ-ध्यान

जं भाइज्जइ उचारिऊण परमेहिमंतपयममलं । एयक्खरादि विविहं पयत्थभाणं सुर्णेयव्वं ॥४६४॥(१)

एक अक्षरको आदि लेकर अनेक प्रकारके पंच परमेष्ठीवाचक पवित्र मंत्रपदोंका उच्चा-रण करके जो ध्यान किया जाता है, उसे पदस्थ ध्यान जानना चाहिए ॥४६४॥

विशेषार्थ—ओं यह एक अक्षरका मंत्र है। अर्ह, सिद्ध ये दो अक्षरके मंत्र हैं। ओं नमः यह तीन अक्षर का मंत्र है। अरहंत, अर्ह नमः, यह चार अक्षरका मंत्र है। अ सि आ उ सा यह पाँच अक्षरका मंत्र है। ओं नमः सिद्धेभ्यः यह छह अक्षरका मंत्र है। इसी प्रकार ओं, ह्री नमः, ऊं ह्रीं अर्ह नमः, ओं ह्रीं थीं अर्ह नमः, अर्ह त, सिद्ध, अर्ह त्सिद्धाचार्योपाध्यायसाधुभ्यो नमः, इत्यादि पंचपरमेष्ठी या जिन, तीर्थं कर वाचक नामपदोंका ध्यान पदस्थ ध्यानके ही अन्तर्गत है।

सुरणं त्रयारपुरत्रो भाइज्जो उड्ढरेह-विंदुजुयं। पावंधयारमहणं समंतत्रो फुरियसियतेयं॥४६५॥(२)

पापरूपी अन्धकारका नाश करनेवालाँ और चारों ओरसे सूर्यके समान स्फुरायमान शुक्ल तेजवाला ऐसा तथा ऊर्ध्वरेफ और विन्दुसे युक्त अकारपूर्वक हकारका, अर्थात् अर्ह इस मंत्रका ध्यान करे ॥४६५॥

## श्र सि त्रा उ सा सुवरणा झायव्वा णंतसत्तिसंपरणा । चउपत्तकमलमञ्ज्ञे पढमाइकमेण णिविसिऊणं ॥४६६॥(३)

चार पत्रवाले कमलके भीतर प्रथमादि कमसे अनन्त शक्ति-सम्पन्न अ, सि, आ, उ, सा इन सुवर्णोंको स्थापित कर ध्यान करना चाहिए। अर्थात् कमलके मध्यभागस्थ कर्णिका में अं (अरहंत) को, पूर्व दिशाके पत्रपर सि (सिद्ध) को, दक्षिण दिशाके पत्रपर आ (आचार्य) को पश्चिम दिशाके पत्रपर उ (उपाध्याय) को और उत्तर दिशाके पत्रपर सा (साधु) को स्थापित कर उनका ध्यान करे ॥४६६॥

ते चिय वरणा श्रष्टदल पंचकमलाण मज्भदेसेसु । णिसिऊण सेसपरमेट्टि श्रक्खरा चउसु पत्तेसु ॥४६७॥

- (१) एकाक्षरादिकं मंत्रमुक्चार्य परमष्टिनाम् । कमस्य चिन्तनं यत्तत्पदस्थध्यानसंज्ञकम् ॥२३२॥
- (२) श्रकारपूर्वकं श्रून्यं रेफानुस्वारपूर्वकम् । पापान्थकारनिर्णाशं ध्यातब्यं तु सितप्रभम् ।।२३३।।
- (३) चतुर्दलस्य पद्मस्य कर्णिकायंत्रमन्तरम् । पूर्वोदिदिक्कमान्भ्यस्य पदाद्यत्तरपंचकम् ॥२३४॥—गुण् श्राव०

रयण्त्रय-तव-पिडमा-विष्णा शिविसिक्षण सेसपत्तेसु । सिर-वयण-कंठ-हियए णाहिपण्सिम्म भायब्वा ।।४६८॥ श्रहवा शिलाडदेसे पढमं बीयं विसुद्धदेसिम्म । दाहिणदिसाइ शिविसिक्षण सेसकमलाणि भाएउजो ।।४६९॥(१)

पुनः अष्टदलवाले कमलके मध्यदेशमें दिशासम्बन्धी चार पत्रोंपर उन्हीं वर्णोंको स्थापित करके, अथवा पंच परमें ठीके वाचक अन्य अक्षरोंको स्थापित करके तथा विदिशा सम्बन्धी शेप चार पत्रोंपर रत्नत्रय और तपवाचक पदोंके प्रथम वर्णोंको अर्थात् दर्शनका द, ज्ञानका ज्ञा, चारित्रका चा और तपका त इन अक्षरोंको क्रमशः स्थापित करके इस प्रकार के अष्ट दलवाले कमलका शिर, मुख, कंठ, हृदय और नाभिप्रदेश, इन पांच स्थानोंमें ध्यान करना चाहिए। अथवा प्रथम कमलको ललाट देशमें, द्वितीय कमलको विशुद्ध देश अर्थात् मस्तकपर, और शेप कमलोंको दक्षिण आदि दिशाओमें स्थापित करके उनका ध्यान करना चाहिए।।४६७-४६९।।

श्चर्ठद्रलकमलमज्ज्ञे भाएज गहं दुरेहविंदु जुयं। सिरिपंच ग्यामोकारेहिं वल इयं पत्तरेहासुर ।।४७०।। गिसि ऊग्र ग्यामो श्वरहंताण पत्ताइसट्ठवगोहिं। भग्रि ऊग्र वेढि ऊग्र य मायाबी पृग्र तं तिउणं।।४७१।।(२)

अप्ट दलवाले कमलके भीतर कणिकामे दो रेफ और विन्दुसे युवत हकारके अर्थात् 'र्हा' पदको स्थापन करके कणिकाके वाहर पत्ररेखाओंपर पंच णमोकार पदोंके द्वारा वलय वनाकर उनमें कमशः 'णमो अरहंताणं' आदि पाँचों पदोंको स्थापित करके और आठों पत्रोंको आठ वर्णोके द्वारा चित्रित करके पुनः उसे मायाबीजके द्वारा तीन बार वेष्टित करके उसका ध्यान करे ॥४७०-४७१॥

श्रायास फलिहमंशिह-तणुष्पहामलिलशिहिशिब्बुइंतं । शर-सुरितरोडमशिकिरशसमूहरं जियपयंबुरुहो ॥४७२॥ वरश्रद्वपाडिहेरेहिं परिउद्दो समवसरशमञ्क्षगन्त्रो । परमप्पागंतचउद्वयशिश्तृत्रो पवशमग्गद्दो ॥४७३॥(३)

### १ व. रेहेसु।

- (१) तचाष्टपत्रपद्मानां तदेवाक्षरपंचकम् ।
  पूर्ववन्न्यस्य द्वाज्ञानचारित्रतपतामिष ॥२३५॥
  विदिच्वाद्यक्षरं न्यस्य ध्यायेन्मूर्धिन गले हदि ।
  नाभौ वक्त्रेऽथवा पूर्वं ललाटे मूध्नि वापरम् ॥२३६॥
  चत्वारि यानि पद्मानि दक्षिणादिदिशास्वषि ।
  विन्यस्य चिन्तयेक्षित्यं पापनाशनहेतवः ॥२३७॥
- (२) मध्येऽष्ट्रपत्रपद्मस्य खं द्विरेफं सबिन्दुकम् । स्वर्पचपदावेष्ट्यं विन्यस्यास्य द्लेषु तु ॥२३६॥ भ्रुत्वा वर्गाष्टकं पत्रं प्रान्ते न्यस्यादिमं पदम् । मायावीजेन संवेष्टयं ध्येयमेतस्सुकार्मदम् ॥२३६॥
- (३) श्राकाशस्प्रिटिकाभासः प्रातिहार्याष्ट्रकान्वितः । सर्वामरैः सुसंसेव्योऽप्यनन्तगुण्जज्ञितः ॥२४०॥ नभोमार्गेऽथवोक्तेन वर्जितः चीरनोरधीः । मध्ये शशांकसंकाशनीरे जातस्थितो जिनः ॥२४१॥—गुण् श्रा०

एरिसम्रो श्चिय परिवारविज्जिन्नो खीरजलिहमञ्झे वा । वरखोरवरणकंदुस्थ किरणयामज्ञभदेसद्वो ॥४७४॥ खीरुविहस्रिलिलधाराहिसैयधवलीकयंगसब्वंगो ॥ जं झाइज्जइ एवं रूबस्थं जाण तं झाणं ॥४७४॥ (१)

आकाश और स्फिटिकमिणके समान स्वच्छ एवं निर्मल अपने शरीरकी प्रभारूपी सिललिनिधि (समुद्र) में निमग्न, मनुष्य और देवोंके मुकुटोंमें लगी हुई मिणयोंकी किरणोंके समूहसे अनुरंजित है चरण-कमल जिनके, ऐसे, तथा श्रेष्ठ आठ महाप्रातिहायोसे परिवृत, समवसरणके मध्यमें स्थित, परम अनन्त चतुष्टयसे समन्वित, पवन मार्गस्थ अर्थात् आकाशमें स्थित, अरहन्त भगवान्का जो ध्यान किया जाता है, वह रूपस्थ ध्यान है। अथवा ऐसे ही अर्थात् उपर्युक्त सर्व शोभासे समन्वित किन्तु समवसरणादि परिवारसे रहित, और क्षीरसागरके मध्यमें स्थित, अथवा उत्तम क्षीरके समान धवल वर्णके कमलकी किणकाके मध्यदेशमें स्थित, क्षीरसागरके जलकी धाराओंके अभिषेकसे धवल हो रहा है सर्वांग जिनका, ऐसे अरहन्त परमेष्ठीका जो ध्यान किया जाता है, उसे रूपस्थ ध्यान जानना चाहिए ॥४७२–४७५॥

#### रूपातीत-ध्यान

वरण रस-गंध-फासेहिं विजिन्नो णाण-दंसणसरूवो । जं भाइज्जइ एवं तं भाणं रूवरहियं ति ॥४७६॥(२)

वर्ण, रस, गंध और स्पर्शसे रहित, केवल ज्ञान-दर्शन स्वरूप जो सिद्ध परमेष्ठीका या शुद्ध आत्माका ध्यान किया जाता है, वह रूपातीत ध्यान है ॥४७६॥

> श्रहवा श्रागम-खोश्रागमाइं भेएहिं सुत्तमग्गेख । खाऊख भावपुरजा कायन्त्रा देसविरएहिं ॥४७७॥

अथवा आगमभावपूजा और नोआगमभावपूजा आदिके भेदसे शास्त्रानुसार भाव-पूजाको जानकर वह श्रावकोंको करना चाहिए ॥४७७॥

> एसा छुब्बिहपूजा गिच्चं धम्माणुरायरत्तेहिं। जहजोगां कायव्वा सच्वेहिं पि देसविरएहिं।।४७८॥(३)

इस प्रकार यह छह प्रकारकी पूजा धर्मानुरागरक्त सर्व देशव्रती श्रावकोंको यथायोग्य नित्य ही करना चाहिए ॥४७८॥

> एयारसंगधारी जीहसहस्सेण सुरविरंदो वि । पूजाफलं ण सक्कइ णिस्सेसं विण्णिउ जम्हा ॥४७९॥ तम्हा हं णियसत्तीए थोयवयणेण किं पि वोच्छामि । धम्माणुरायरत्तो भवियजणो होइ जं सब्वो ॥४८०॥

जब कि ग्यारह अंगका धारक, देवोंमें सर्वश्रेष्ठ इन्द्र भी सहत्र जिह्वाओंसे पूजाके समस्त फलको वर्णन करनेके लिए समर्थ नहीं है, तब मै अपनी शक्तिके अनुसार थोड़ेसे वचन द्वारा कुछ कहूँगा, जिससे कि सर्व भव्य जन धर्मानुरागमें अनुरक्त हो जावें ॥४७९–४८०॥

- १ व. कंदुदृ। २ झ. ब. गोश्रागमेहिं। ३ ध. सब्वे।
  - (१) चीराम्भोधिः चीरधाराशुभ्राशेषाङ्गसङ्गमः । एवं यश्चिन्त्यते तत्स्याद् ध्यानं रूपस्थनामकम् ॥२४२॥
  - (२) गन्धवर्णरसस्पर्शवितितं बोधदङ्मयम् । यिचन्त्यतेऽर्हद्वृपं तद्ध्यानं रूपवित्ततम् ॥२४३॥
  - (३) इत्येपा पडविधा पूजा यथाशक्ति स्वभक्तितः । यथाविधिर्विधातच्या प्रयतैर्देशसंयतैः ॥२४४॥ — गुण् ० श्राव०

'कुःशुंभरिदलभेत्ते' जिणभवणे जो ठवेइ जिण्पिष्टमं । सरिसवमेत्तं पि लहेइ सो णरो तित्थयरपुण्णं ॥४८१॥ जो पुण जिण्डिंभवणं समुण्णयं परिहि-तोरणसमग्गं । णिम्मावइ तस्स फलं को सक्कइ विण्णउं सयलं ॥४८२॥(१)

जो मनुष्य कुंथुम्भरी (धनिया) के दलमात्र अर्थात् पत्र बराबर जिनभवन बनवाकर उसमें सरसोंके बराबर भी जिनप्रतिमाको स्थापन करता है, वह तीर्थं कर पद पानेके योग्य पुण्यको प्राप्त करता है, तब जो कोई अति उन्नत और परिधि, तोरण आदिसे संयुक्त जिनेन्द्र-भवन बनवाता है, उसका समस्त फल वर्णन करनेके लिए कौन समर्थ हो सकता है।।।४८१–४८२।।

जलधाराणिक्लेवेण पावमलसोहणं हवे णियमं । चंद्रणलेवेण गरो जावह सोहग्गसंपण्णो ॥४८३॥

पूजनके समय नियमसे जिन भगवान्के आगे जलधाराके छोड़नेसे पापरूपी मैलका संशोधन होता है। चन्दनरसके लेपसे मनुष्य सौभाग्यसे सम्पन्न होता है।।४८३।।

> जायइ श्रक्लयणिहि-स्यणसामिश्रो श्रक्लएहि श्रक्लोहो । श्रक्लीणलिद्धजुत्तो श्रक्लयसोक्लं च पावेइ ।।४८४।।

अक्षतोंसे पूजा करनेवाला मनुष्य अक्षय नौ निधि और चौदह रत्नोंका स्वामी चक्रवर्ती होता है, सदा अक्षोभ अर्थात् रोग-शोक-रहित निर्भय रहता है, अक्षीण लिब्धसे सम्पन्न होता है और अन्तमें अक्षय मोक्ष-सुखको पाता है ॥४८४॥

कुसुमेहिं कुसेसयवयणु तरुणीजण्णयण-कुसमवरमाला-वलएणचियदेहो जयइ कुसमाउहो चेव ॥४८५॥

पुष्पोंसे पूजा करनेवाला मनुष्य कमलके समान सुन्दर मुखवाला, तस्णीजनोंके नयनों-से और पुष्पोंकी उत्तम मालाओंके समूहसे समर्चित देहवाला कामदेव होता है ॥४८५॥

> ायइ णिविज्जदार्णेण् सित्तगो कंति-तेय संपरणो । लावरण्जलहिवेलातरंगसंपावियसरीरो ।।४८६॥

नैवेद्यके चढ़ानेसे मनुष्य शक्तिमान्, कान्ति और तेजसे सम्पन्न, और सौन्दर्यरूपी समुद्रकी वेळा (तट) वर्ती तरंगोंसे संप्लावित शरीरवाळा अर्थात् अतिसुन्दर होता है ॥४८६॥

> दीवेहिं दीवियासेसजीवद्व्वाइतचसम्भावो । सब्भावजण्यकेवलपईवतेएण होह गरो ॥४८७॥

दीपोंसे पूजा करनेवाला मनुष्य, सद्भावोंके योगसे उत्पन्न हुए केवलज्ञानरूपी प्रदीपके तेजसे समस्त जीवद्रव्यादि तत्त्वोंके रहस्यको प्रकाशित करनेवाला अर्थात् केवलज्ञानी होता है ॥४८७॥

धूर्वेण सिसिरयरभवलिकत्तिधवितयज्ञयत्तश्रो पुरिसो। जायइ फलेहि संपत्तपरमणिव्वाणसोक्खफलो ॥४८८॥

९ ध. कुस्तुंबरी दलय । प. कुस्तंभरिदलभेतो श्रर्धकटूंबरिफलमात्रे । २ धिणयादलमात्रे । ३ ब. णिवेज्ज ।

<sup>(</sup>१) कुंस्तुवरखण्डभात्रं यो निर्माप्य जिनास्त्रयम् । स्थापयेत्प्रतिमां स स्यात् त्रैलोक्यस्तुतिगोचरः ॥२४५॥ यस्तु निर्मापयेत्तुङ्गं जिनं चैत्यं मनोहरम् । बक्तुं तस्य फळं शक्तः कथं सर्वविदोऽखिलम् ॥२४६॥ - गुण० श्राव०

धूपसे पूजा करनेवाला मनुष्य चन्द्रमाके समान धवल कीर्तिसे जगत्त्रयको धवल करने-वाला अर्थात् त्रैलोक्यव्यापी यश्चवाला होता है । फलोंसे पूजा करनेवाला मनुष्य परम निर्वाण-का सुखरूप फल पानेवाला होता है ॥४८८॥

घंटाहिं घंटसहाउलेसु पवरच्छराणमज्मम्मि । संकीदइ सुरसंघायसेविद्यो वरविमाणेसु ॥४८९॥

जिनमन्दिरमे घंटा समर्पण करनेवाला पुरुष घंटाओंके शब्दोंसे आकुल अर्थात् ब्याप्त, श्लेष्ठ विमानोंमें सुर-समृहसे सेवित होकर प्रवर-अप्सराओंके मध्यमें कीड़ा करता है ॥४८९॥

> छत्तेहिं<sup>र</sup> एयछ्तं भुंजइ पुहवी सवत्तगरिहीणो<sup>र</sup>। चामरदाणेण तहा विज्ञिज्ज्ज्ञ चमरणिवहेहिं।।४९०।।

छत्र-प्रदान करनेसे मनुष्य, शत्रुरहित होकर पृथिवीको एक-छत्र भोगता है। तथा चमरोंके दानसे चमरोंके समूहों द्वारा परिवीजित किया जाता है, अर्थात् उसके ऊपर चमर ढोरे जाते हैं ॥४९०॥

> श्रहिसेयफलेण गरो श्रहिसिचिज्जइ सुदंसगरमुवरि । खीरोयजलेण सुरिदंष्पमुहदेवेहि भत्तीए ॥४९१॥

जिनभगवान्के अभिषेक करनेके फल्से मनुष्य सुदर्शनमेरको ऊपर क्षीरसागरको जलसे सुरेन्द्र प्रमुख देवोंके द्वारा भिवतको साथ अभिषिक्त किया जाता है ॥४९१॥

विजयपडाएहिं णरो संगाममुहेसु विजङ्ग्रो होइ । छुक्खंडविजयणाहो खिप्पडिवक्खो जसस्सी य ॥४९२॥

जिन-मन्दिरमें विजय-पताकाओंके देनेसे मनुष्य संग्रामके मध्य विजयी होता है । तथा षट्खंडरूप भारतवर्षका निष्प्रतिपक्ष रवामी और यशस्वी होता है ॥४९२॥

> किं जीपएण बहुणा तीसु वि लोएसु किं पि जं सोक्खं। पूजाफलेण सब्वं पाविज्जइ सुस्थि सदेहो ॥४६३॥

अधिक कहनेमें क्या लाभ है, तीनों ही लोकोंमें जो कुछ भी सुख है, वह सब पूजाके फलमें प्राप्त होता ह, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 188३।।

त्रशुपालिऊण एवं सावयधममं तत्रोवसाणिमा ।
सरलेहणं च विहिणा काऊण समाहिणा काळ ।।४९४।।
सोहम्माइसु जायइ कप्पविमाणेसु श्रच्चुयंतेसु ।
उववादिगहे कोमलसुयं विसलसंपुडस्संते ।।४६५।।
अंतोसुहुत्तकालेण तत्रो पज्जित्तिश्रो समाणेइ ।
दिन्वामलदेहधरो जायइ णवजुन्वणो चेव ।।४९६।।
समचउरससंठाणो रसाइधाऊहिं विज्ञियसरीरो ।
दिण्यरसहरसतेश्रो णवकुवलयसुरहिणिस्सासो ।।४९७।।

इस प्रकार श्रावकधर्मको परिपालन कर और उसके अन्तमे विधिपूर्वक सल्लेखना करके समाधिसे मरण कर अपने पुण्यके अनुसार सौधर्म स्वर्गको आदि लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यन्त कल्प-विमानोंमें उत्पन्न होता है । वहाँके उपपादगृहोंके कोमल एवं सुगंधयुवत शिला-सम्पुटके मध्य में जन्म लेकर अन्तर्मृहूर्त काल द्वारा अपनी छहों पर्याप्तियोंको सम्पन्न कर लेता है तथा अन्तर्मृहूर्तके ही भीतर दिव्य निर्मल देहका धारक एवं नवयौवनसे युक्त हो जाता है । वह देव

१ झ. ब्रुत्तिहिं। २ सपत्रपरिहीनः। ३ ब. जसंसी। ४ भ. प. संपुढरसंतो।

समचतुरस्र संस्थानका धारक, रसादि धातुओंसे रहित शरीरवाला, सहस्र सूर्योके समान तेजस्वी, नवीन नीलकमलके समान सुगंधित निःश्वासवाला होता है ॥४९४–४९७॥

> पिंडुिक्सऊण सुत्त्रदेविश्रो व्व संलाइमहुरसदेहिं। दट्ठूण सुरविभूइं विभियहियश्रो पलोएइ ॥४९८॥ किं सुमिणदंसणिमणं ण वेत्ति जा चिट्ठए वियणेण । श्रायंति तक्लणं चिय धुइमुहला श्रायरक्लाई ॥४९९॥ जय जीव णंद वद्दाइचारसदेहि सोयरम्मेहिं। श्रक्तुरसयाउ वितश्रो कुणंति चाडुिण विविहािण ॥५००॥

सोकर उठे हुए राजकुमारके समान वह देव शंख आदि बाजोंके मधुर शब्दोंसे जागकर देव-विभूतिको देखकर और आश्चर्यसे चिकतहृदय होकर इधर उधर देखता है। क्या यह स्वप्न-दर्शन है, अथवा नहीं, या यह सब वास्तिविक है, इस प्रकार विकल्प करता हुआ वह जब तक बैठता है कि उसी क्षण स्तुति करते हुए आत्मरक्षक आदि देव आकर, जय (विजयी हो), जीव (जीते रहो), नन्द (आनन्दको प्राप्त हो), वर्द्धस्व (वृद्धिको प्राप्त हो), इत्यादि श्रोत्र-सुखकर सुन्दर शब्दोंसे नाना चाटुकार करते हैं। तभी सैकड़ों अपसराएँ भी आकर उनका अनुकरण करती हैं।।४९८-५००।।

पृतं थुणिज्जमाणो सहसा णाऊण श्रोहिणाणेण ।
गंत्ण गहाणगेहं वुड्डुणवाविग्ह गहाऊण ॥५०६॥
श्राहरणगिहम्म तथ्रो सोलसहाभूसणं च गहिऊण ।
पूजोवयरणसिहस्रो गंत्ण जिणालए सहसा ॥५०२॥
वरवजविवहमंगलरवेहिं गंधक्लयाइदक्वेहिं ।
महिऊण जिणवरिंदं थुत्तसहस्सेहिं थुणिऊण ॥५०३॥
गंत्ण सभागेहं श्रणेयसुरसंकुलं परमरम्मं ।
सिंहासणस्स उवरिं चिट्टइ देवेहिं थुक्वंतो ॥५०४॥
उस्तियसियायवत्तो सियचामरधुक्वमाणसन्वंगो ।
पवरच्छराहिं कीडइ दिक्वट्टगुणपहावेण ॥५०५॥
दीवेसु सायरेसु य सुरसरितीरेसु' सेलसिहरेसु ।
श्रस्तिवियगमणागमणो देवुजाणाइसु रमेह ॥५०६॥

इस प्रकार देव और देवांगनाओं से स्तुति किया गया वह देव सहसा उत्पन्न हुए अव-धिज्ञानसे अपना सब वृत्तान्त जानकर, स्नानगृहमें जाकर स्नान-वािषकामें स्नान कर तत्पद्दचात् आभरणगृहमें जाकर सोलह प्रकारके आभूषण धारण कर पुनः पूजनके उपकरण लेकर सहसा या शीघू जिनालयमें जाकर उत्तम बाजोंसे, तथा विविध प्रकारके मांगलिक शब्दोंसे और गंध, अक्षत आदि द्रव्योंसे जिनेन्द्र भगवान्का पूजन कर, और सहस्रों स्तोत्रोंसे स्तुति करके तत्पद्दचात् अनेक देवोंसे व्याप्त और परम रमणीक सभा-भवनमें जाकर अनेक देवोंसे स्तुति किया जाता हुआ, श्वेत छत्रको धारण करता हुआ और श्वेत चमरोंसे कम्पमान या रोमांचित है सर्व अंग जिसका, ऐसा वह देव सिहासनके ऊपर बैठता है। (वहाँपर वह) उत्तम अप्सराओंके साथ कीड़ा करता है, और अणिमा, महिमा आदि दिव्य आठ गुणोंके प्रभावसे द्वीपोंमें, समुद्रोंमें, गंगा आदि नदियोंके तीरोंपर, शैलोंके शिखरोंपर, तथा नन्दनवन आदि देवोद्यानोंमें अस्खलित (प्रतिबन्ध-रहित) गमनागमन करता हुआ आनन्द करता है।।५०१-५०६।।

१ झ. श्रष्छरसिंहश्रो, ब. श्रष्छरसमन्त्रो । २ ध. विविहार्ग । ३ प. माणा । ४ इ. सिरत्तीसु ।

### वसुनिव-भावकाचार

श्रासाढ कात्तिए फरगुणे य खंदीसरहदिवसेसु । विविहं करेंड् महिमं एंदीसरचेंड्य'गिहेसु ॥५०७॥ पंचसु मेरुसु तहा विमाणजिणचेंड्एसु विविहेसु । पंचसु करुलाणेसु य करेंड् पुज्जं बहुवियप्पं ॥५०८॥ इचाइबहुविणोएहि तत्थ विणेऊण सगिहिई तत्तो । उच्चिष्ट्यो समाणो चक्कहराईसु जाएड् ॥५०९॥

वह देव आपाढ, कार्त्तिक और फाल्गुन मासमें नन्दीश्वर पर्वके आठ दिनोंमें, नन्दी-श्वर द्वीपके जिन चैत्यालयोंमें जाकर अनेक प्रकारकी पूजा महिमा करता है। इसी प्रकार पांचों मेरुपर्वतोंपर, विमानोंके जिन चैत्यालयोंमें, और अनेकों पंच कल्याणकोंमें नाना प्रकार-की पूजा करता है। इस प्रकार इन पुण्य-वर्धक और आनन्दकारक नाना विनोदोंके द्वारा स्वर्गमें अपनी स्थितिको पूरी करके वहाँसे च्युत होता हुआ वह देव मनुष्यलोकमें चक्रवर्त्तीं आदिकोमें उत्पन्न होता है।।५०७-५०९।।

> भोत्तृण मखुयसोक्तं पिस्सिय वेरग्गकारणं किं चि । मोत्तृण रायलच्छी तणं व गहिऊण चारितं ॥५१०॥ काऊण तवं घोरं लद्धीत्रो तष्फलेण लद्धृण । श्रहगुणे सिरियत्तं च किं ण सिज्झह्र तवेण जए ॥५११॥

मनुष्य लोकमें मनुष्योंके सुखको भोगकर और कुछ वैराग्यका कारण देखकर, राज्य-लक्ष्मीको तृणके समान छोड़कर, चारित्रको ग्रहण कर, घोर तपको करके और तपके फलसे विक्रियादि लब्धियोंको प्राप्त कर अणिमादि आठ गुणोंके ऐश्वर्यको प्राप्त होता है। जगमें तपसे क्या नहीं सिद्ध होता ? सभी कुछ सिद्ध होता है।।५१०–५११।।

> बुद्धि तवो वि य लद्धी विउन्वणलद्धी तहेव श्रोसहिया। रस-बल्ड-श्रक्खीणा वि य रिद्धीश्रो सत्त परणत्ता ॥५१२॥ श्रिणमा महिमा लघिमा पागम्म वसित्त कामरूवित्तं। ईसत्त पावणं तह श्रद्धगुणा वरिणया समए॥५१३॥

बुद्धिऋद्धि, तपऋद्धि, विकियाऋद्धि, औषधऋद्धि, रसऋद्धि, बलऋद्धि और अक्षीण महानस ऋद्धि, इस प्रकार ये सात ऋद्धियाँ कही गई हैं ॥५१२॥ अणिमा, महिमा, लिघमा, प्राकाम्य, विज्ञित्व, कामरूपित्व, ईश्चत्व, और प्राप्यत्व, ये आठ गुण परमागममें कहे गये हैं ॥५१३॥

एवं काऊण तवं पासुयठाणिमा तह य गंतूण ।
पिलयंकं वंधित्ता काउस्समोण वा ठिचा ॥५१४॥
जह लाइयसिंद्र्ठी पुन्वं खिवयाउ सत्त पयडीग्रो ।
सुर-णिरय-तिरिक्लाऊ तिम्ह भवे णिट्ठियं चेत्र ॥५१५॥
ग्रह बेदगसिंद्र्टी पमत्तठाणिमा ग्रप्पमत्ते वा ।
सिरिऊण धम्मभाणं सत्त वि णिट्ठवइ पयडीग्रो ॥५१६ ॥
काऊण पमत्तेयरपिरयत्तं स्याणि खवयपाउग्गो ।
होऊण श्रप्पमत्तो विसोहिमाऊरिऊण खणं ॥५१७॥
करणं श्रधापवत्तं पढमं पिंडविज्जिऊण सुक्कं च ।
जायइ श्रपुव्वकरणो कसायखवणुज्जग्रो वीरो ॥५१८॥

१ प. घरेसु । २ इत. घ. प. गुणी । ३ म. सब्सुं । घ. प. सज्मं (साध्यमित्यर्थः)। ४ घ. प. परियस । ५ इ. घ. णुजिय्रो ।

इस प्रकार वह मुनि तपश्चरण करके, तथा प्रासुक स्थानमें जाकर और पर्यं कासन वाँधकर अथवा कायोत्सर्गसे स्थित होकर, यदि वह क्षायिक-सम्यग्दृष्टि है, तो उसने पहले ही अनन्तानुबन्धी-चतुष्क और दर्शनमोहत्रिक, इन सात प्रकृतियोंका क्षय कर दिया है, अतएव देवायु, नारकायु और तिर्यंगायु इन तीनों प्रकृतियोंको उसी भवमें नष्ट अर्थात् सत्त्व-व्युच्छिन्न कर चुका है। और यदि वह वेदकसम्यग्दृष्टि है, तो प्रमत्त गुणस्थानमें, अथवा अप्रमत्त गुणस्थानमें धर्मध्यानका आश्रय करके उक्त सातों ही प्रकृतियोंका नाग करता है। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानमें सैकड़ों परिवर्तनोंको करके, क्षपक श्रेणिक प्रायोग्य सातिशय अप्रमत्त संयत होकर क्षणमात्रमें विशोधिको आपूरित करके और प्रथम अधःप्रवृत्तकरणको और गुक्लध्यानको प्राप्त होकर कपायोंके क्षपण करनेके लिए उद्यत वह वीर अपूर्वकरण संयत हो जाता है।।५१४-५१८।।

एककेकं ठिदिखंडं पाडइ अंतो मुहुत्तकालेण ।
ठिदिखड पडणकाले श्रणुभागसयाणि पाडेह् ॥५१९॥
गच्छह विसुद्धमाणो पडिसमयमग्तगुणविसो होए ।
श्रिणियद्विगुणं तत्थ वि सोलह पयडीश्रो पाडेह् ॥५२०॥

अपूर्वकरण गुणस्थानमें वह अन्तर्मृहूर्तकालके द्वारा एक एक स्थितिखंडको गिराता है। एक स्थितिखंडके पतनकालमे सैकड़ों अनुभागखंड़ोंका पतन करता है। इस प्रकार प्रतिसमय अनन्तगुणी विज्ञुद्धिसे विशुद्ध होता हुआ अनिवृत्तिकरण गुणस्थानको प्राप्त होता है। वहाँपर पहले सोलह प्रकृतियोंको नष्ट करता है।।५१९–५२०।।

विशेषार्थ—वे सोलह प्रकृतियाँ ये हैं—नरकगित, नरकगित्यानपूर्वी, तिर्यग्गित, तिर्यग्गि-त्यानपूर्वी, द्वीन्द्रियजाित, त्रीन्द्रियजाित, चतुरिन्द्रियजाित, स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचला-प्रचला, उद्योत, आतप, एकेन्द्रियजाित, साधारण, सूक्ष्म और स्थावर । इन प्रकृतियोंको अति-वृत्तिकरण गुणस्थानके प्रथम भागमें क्षय करता है।

श्रद्ध कसाए च तत्रो णवुसयं तहेव इत्थिवेयं च । छुण्णोकसाय पुरिस कमेण कोह पि सछुहइ ॥५२१॥ कोह माणे माण मायाए तं पि छुहइ लोहम्मि । बायरलोहं पि तत्रो कमेण णिट्टवइ तत्थेव ॥५२२॥

सोलह प्रकृतियोंका क्षय करनेके पश्चात् आठ मध्यम कषायोंको, नपुंसकवेदको, तथा स्त्रीवेदको, हास्यादि छह नोकषायोंको और पुरुषवेदका नाश करता है और फिर क्रमसे संज्वलन क्रोधको भी संक्षुभित करता है। पुनः संज्वलनक्रोधको संज्वलनमानमें, संज्वलनमानको संज्वलन मायामें और संज्वलन मायाको भी बादर-लोभमे संक्रामित करता है। तत्प-श्चात् क्रमसे बादर लोभको भी उसी अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें निष्ठापन करता है, अर्थात् सूक्ष्म लोभरूपसे परिणत करता है।।५२१-५२२।।

श्रणुलोहं वेदंतो संजायइ सुहुमसंपरायो सो । खिवऊण सुहुमलोहं खीणकसाश्रो तश्रो होइ ।।५२३।। तत्थेव सुक्कभाणं विदियं पहिवज्जिऊण तो तेण । णिद्दा-प्यलाउ दुए दुचरिमसमयम्मि पाडेइ ।।५२४।।

#### णार्णतरायदसयं दंसण चत्तारि चरिमसमयम्मि । हणिऊण तक्खणे चिय सजोगिकेवलिजिणो होह् ॥५२५॥

तभी सूक्ष्मलोभका वेदन करनेवाला वह सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानवर्त्ती सूक्ष्मसाम्पराय संयत होता है। तत्पश्चात् सूक्ष्म लोभका भी क्षय करके वह क्षीणकषाय नामक वारहवें गुणस्थानमें जाकर क्षीणकषाय वीतराग छद्मस्थ होता है। वहांपर ही द्वितीय शुक्लध्यानको प्राप्त करके उसके द्वारा वारहवें गुणस्थानके द्विचरम समयमें निद्रा और प्रचला, इन दो प्रकृतियों को नष्ट करता है। चरम समयमें ज्ञानावरण कर्मकी पाँच, अन्तरायकर्मकी पाँच और दर्जनावरणको चक्षुदर्शन आदि चार इन चौदह प्रकृतियोंका क्षय करके वह तत्क्षण ही सयोगि-केवली जिन हो जाता है।।५२३-५२५॥

तो सो तियालगोयर-श्रगंतगुणपज्जयप्पयं वर्धु । जाग्रह पस्सइ जुगवं ग्यवकेवललद्धिसंपरगो ।। ५२६!। दागो लाहे भोए परिभोए वीरिए सम्मत्ते । ग्यवकेवललद्धीत्रो दंमग्ग ग्यागो चरित्ते य ।। ५२७।।

तत्र वह नत्र केवललिध्योंसे सम्पन्न होकर त्रिकाल-गोचर अनन्त गुण-पर्यायात्मक वस्तुको युगात् जानता और देखता है। क्षायिकदान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक परिभोग, क्षायिक त्रीर्य, क्षायिक गप्तकत्र, क्षायिक दर्शन), क्षायिक ज्ञान, (केवल ज्ञान), और क्षायिक चार्त्रित (यथाख्यात चार्त्रित), ये नव केवललिध्यां हैं।।५२६-५२७।।

उद्घस्सं च जहराणं पजााां विहरिक्षण सिक्झेह । सो श्रकयसमुग्घात्रो जस्साउसमाणि कम्माणि ॥५२८॥ जस्स ख हु श्राउसिरसाणि खामागोयाणि वेयर्णायं च । सो कुणह समुग्धायं खियमेख जिलो ण संदेहो ॥५२९॥

वे सयोगि केवली भगवान् उत्कृष्ट और जघन्य पर्याय-प्रमाण विहार करके, अर्थात् तेरहवें गुणस्थानका उत्कृष्ट काल—आठ वर्ष और अन्तर्मूहूर्तकम पूर्वकोटी वर्षप्रमाण है और जघन्यकाल अन्तर्मूहूर्त प्रमाण है, सो जिस केवलीकी जितनी आयु है, तत्प्रमाण काल तक नाना देशों में विहार कर और धर्मोपदेश देकर सिद्ध होते हैं। (इनमें कितने ही सयोगिकेवली समुद्धात करते हैं और कितने ही नहीं करते हैं।) सो जिस केवलीके आयु कर्मकी स्थितिक बरावर शेष नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मकी स्थिति होती है, वे तो समुद्धात किये विना ही सिद्ध होते हैं। किन्तु जिनके नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म आयुके बरावर नहीं हैं, वे सयोगिकेवली जिन नियमसे समुद्धात करते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है।।५२८-५२९।।

छम्मासाउगसेसे उप्पर्णं जस्स केवलं होज्ज<sup>र</sup> । सो कुणइ समुग्वायं इयरो पुण होइ भयणिज्जो ॥५३०॥

छह मामकी आयु अवशेष रहनेषर जिसके केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, वे केवली समु-द्धात करते हैं, इतर केवली भजनीय हैं, अर्थात् समुद्धात करते भी हैं और नहीं भी करते हैं।।५३०।।

त्रंतोमुहुत्तसेसाउगिम्म दंढं कवाड पयरं च । जगपूरणमथ पयरं कवाड दंढं णियतणुपमाणं च ॥५३१॥ एवं पएसपसरण-संवरणं कुणइ श्रद्धसमएहिं। होहिंति जोइचिरिमे श्रघाइकम्माणि सरिसाणि ॥५३२॥ सयोगिकेवली अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण आयुके शेष रह जानेपर (शेष कर्मोंकी स्थितिको समान करनेके लिए) आठ समयोंके द्वारा दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण, पुनः प्रतर, कपाट, दंड और निज देह-प्रमाण, इस प्रकार आत्म-प्रदेशोंका प्रसारण और संवरण करते हैं। तब सयोगिकेवली गुणस्थानके अन्तमें अघातिया कर्म सदृश स्थितिवाले हो जाते हैं।।५३१–५३२॥

बायरमण-विचजोगे रुंभइ तो थूलकायजोगेण ।
सुहुमेण तं पि रुंभइ सुहुमे मण-वयणजोगे य ॥५३३॥
तो सुहुमकायजोगे वहंतो भाइए तह्रयसुन्कं ।
रुंभित्ता तं पि पुणो श्रजोगिकेचलिजिणो होह ॥५३४॥

तेरहवें गुणस्थानके अन्तमें सयोगिकवली जिनेन्द्र बादरकाययोगसे बादर मनोयोग और वादर वचनयोगका निरोध करते हैं। पुनः सूक्ष्म-काययोगसे सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म वचनयोगका निरोध करते हैं। तब सूक्ष्म काययोगमें वर्तमान सयोगिकवली जिन तृतीय शुक्लध्यानको ध्याते हैं और उसके द्वारा उस सूक्ष्म काययोगका भी निरोध करके वे चौदहवें गुणस्थानवर्त्ती अयोगिकवली जिन हो जाते हैं।।५३३-५३४।।

बावत्तरि प्यडीश्रो चउत्थसुक्केण तथ्य घाएइ। दुचरिमसमयम्हि तश्रो तेरस चरिमम्मि णिट्ठवइ॥५३५॥ तो तम्मि चेव समये लोयमो उडुगमणसङ्भाश्रो। संचिद्वइ श्रसरोरो पवरदुगुण्प्वश्रो णिड्वं॥५३६॥

उस चौदहवें गुणस्थानके द्विचरम समयमें चौथे शुक्लध्यानसे बहत्तर प्रकृतियोंका घात करता है और अन्तिम समयमें तेरह प्रकृतियोंका नाश करता है। उस ही समयमें ऊर्ध्वगमन स्वभाववाला यह जीव शरीर-रहित और प्रकृष्ट अष्ट-गुण-सहित होकर नित्यके लिए लोकके अग्र भागपर निवास करने लगता है।।५३५–५३६।।

सम्मत्त णाण दंसरा वीरिय सुहमं तहेव श्रवगहणं । श्रगुरुलहुमञ्वाबाहं सिद्धारां विश्णया गुणहेदे ॥५३७॥\*

सम्यक्त्व, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्तवीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व और अव्याबाधत्व, ये सिद्धोंके आठ गुण वर्णन किये गये हैं ॥५३७॥

जं किं पि सोक्खसारं तिसु वि लोएसु मणुय-देवाणं । तमणंतगुणं पि ण एयसमयसिद्धाणुभूयसोक्खसमं ॥५३८॥

तीनों ही लोकोंमें मनुष्य और देवोंके जो कुछ भी उत्तम सुखका सार है, वह अनन्त-गुणा हो करके भी एक समयमें सिद्धोंके अनुभव किये गये सुखके समान नहीं है ।।५३८।।

> सिज्फइ तइयम्मि भवे पंचमए कोवि सत्तमटमए । भुंजिवि सुर्-मणुयसुहं पावेइ कमेण सिद्धप्यं ॥५३६॥

(उत्तम रीतिसे श्रावकोंका आचार पालन करनेवाला कोई गृहस्थ) तीसरे भवमें सिद्ध होता है, कोई क्रमसे देव और मनुष्योंके सुखको भोगकर पांचवें, सातवें या आठवें भवमें सिद्ध पदको प्राप्त करते हैं।।५३९।।

<sup>#</sup> म और इ प्रतिमें ये दो गाथाएं श्रीर श्रधिक पाई जाती हैं:— मोहक्लएण सम्मं केवलणाणं ह्योइ श्रयणाणं । केवलदंसण दंसण श्रयांतिविश्यं च श्रन्तराएण ।।१।। सुदुमं च णामकम्मं श्राउह्णणेण हवह श्रवगहणं । गोयं च श्रगुरुलहुयं श्रव्वाबाहं च वेयणीयं च ॥२॥

# प्रशस्ति

श्रासी ससमय-परसमयविद् सिरिकुंदकुंदसंताणे । भव्वयणकुमुयवणसिसिरयरो सिरिणंदिणामेण ॥५४०॥

श्री कुन्दकुन्दाचार्यकी आम्नायमें स्व-समय और पर-समयका ज्ञायक, और भव्यजन-रूप कुमुदवनके विकसित करनेके लिए चन्द्र-तुल्य श्रीनन्दि नामक आचार्य हुए ॥५४०॥

कित्ती जिस्तदुसुदभा सयलभुवणमञ्से जिहच्छं भिमत्ता, णिच्चं सा सज्जणाणं हियय-वयण-सोए णिवासं करेई । जो सिद्धंतंबुरासिं सुणयतरणमासेज्ज लीलावतिएणा । वएणेउं को समस्थो सयलगुणगणं से वियद्दो<sup>र</sup> वि लोए ॥५४१॥

जिसकी चन्द्रसे भी शुभू कीर्त्ति सकल भुवनके भीतर इच्छानुसार परिभूमण कर पुन: वह सज्जनोंके हृदय, मुख और श्रोत्रमें नित्य निवास करती है, जो सुनयरूप नावका आश्रय करके सिद्धान्तरूप समुद्रको लीलामात्रसे पार कर गये, उस श्रीनन्दि आचार्यके सकल गुण-गणोंको कौन विचक्षण वर्णन करनेके लिए लोकमें समर्थ है ? ॥५४१॥

सिस्सो तस्स जिणिदसासण्रश्चो सिद्धंतपारंगश्चो, खंती-मद्दव-लाहवाइदसहाधम्मिम्म णिच्चुज्जश्चो। पुरुर्णेदुज्जलिकित्तपूरियजश्चो चारित्तलच्छीहरो, संजाश्चो णयणंदिणाममुणिणो भव्वासयाणंदश्चो॥५४२॥

उस श्रीनन्दि आचार्यका शिष्य, जिनेन्द्र-शासनमें रत, सिद्धान्तका पारंगत, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि दश प्रकारके धर्ममें नित्य उद्यत, पूर्णचन्द्रके समान उज्ज्वल कीत्तिसे जगको पूरित करनेवाला, चारित्ररूपी लक्ष्मीका धारक और भव्य जीवोंके हृदयोंको आनन्द देनेवाला ऐसा नयनन्दि नामका मुनि हुआ ॥५४२॥

सिस्सो तस्स जिणागम-जलिणहिवेलातरंगधोयमणो । संजात्रो सयलजए विक्लान्नो णेमिचन्दु ति ॥५४३॥

उस नयनन्दिका शिष्य, जिनागम रूप जलनिधिकी वेला-तरंगोंसे धुले हुए हृदय-वाला नेमिचन्द्र इस नामसे सकल जगत्में विख्यात हुआ ॥५४३॥

> तस्स पसाएण मए श्राइरियपरंपरागयं सत्थं । वन्छ्छयाए रहयं भवियाणमुवासयज्भयणं ॥५४४॥

उन नेमिचन्द्र आचार्यके प्रसादसे मैंने आचार्य-परम्परासे आया हुआ यह उपासका-ध्ययन शास्त्र वात्सल्य भावनासे प्रेरित होकर भव्य जीवोंके लिए रचा है ॥५४४॥

> जं किं पि एत्थ भणियं श्रयाणमार्णेण पवयणविरुद्धं । खिमऊण पवयण्धरा सोहित्ता तं पयासंतु ॥५४५॥

अजानकार होनेसे जो कुछ भी इसमें प्रवचन-विरुद्ध कहा गया हो, सो प्रवचनके धारक (जानकार) आचार्य मुझे क्षमाकर और उसे शोधकर प्रकाशित करें ॥५४५॥

> द्वच सया परणसुत्तराणि एयस्स गथपरिमाणं । वसुणंदिशा णिबद्धं वित्यरियव्वं वियब्देहिं ॥५४६॥

वसुनन्दिके द्वारा रचे गये इस ग्रन्थका परिमाण (अनुष्टुप् श्लोकोंकी अपेक्षा) पचास अधिक छह सौ अर्थात् छह सौ पचास (६५०)है । विचक्षण पुरुषोंको इस ग्रंथका विस्तार करना चाहिए, अथवा जो बात इस ग्रन्थमें संक्षेपसे कही गई है, उसे वे लोग विस्तारके साथ प्रतिपादन करें ॥५४६॥

इत्युपासकाध्ययनं वस्नुनन्दिना कृतिमदं समाप्तम् ।

१ ब. सेवियहो म. सेवियंतो । (बिद्ग्ध इत्यर्थः )

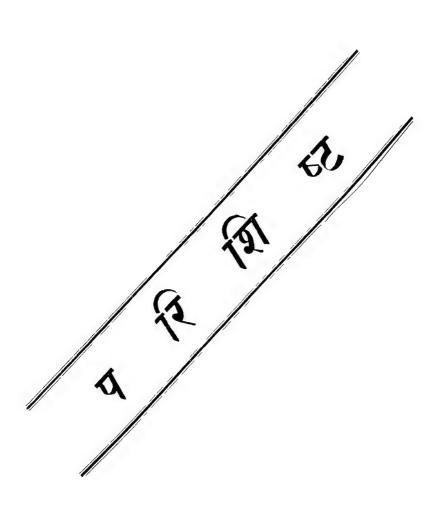

# १ विशेष-टिप्पण

गाथा नं १५ — विद्योवार्थ — विवित्तत गितमें कर्माद्यसे प्राप्त शरीरमें रोकनेवाले श्रीर जीवनके कारणभूत स्राधारको स्रायु कहते हैं। भिन्न-भिन्न शरीरोंकी उत्पत्तिके कारणभूत नोकर्मवर्गणांके भेदोंको कुल कहते हैं। कन्द, मूल, ऋगडा, गर्भ, रम, रवेद स्रादिकी उत्पत्तिके स्राधारको योनि कहते हैं। जिन स्थानोंके द्वारा श्रमेक श्रवस्थास्त्रोंमें स्थित जीवोंका ज्ञान हो, उन्हें मार्गणास्थान कहते हैं। मोह श्रीर योगके निमित्तसे होनेवाली श्रात्माके सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रादि गुणोंकी तारतम्यरूप विकसित श्रवस्थास्त्रोंको गुणस्थान कहते हैं। जिन सहश धर्मोंके द्वारा श्रमेक जीवोंका संग्रह किया जाय, उन्हें जीव समास कहते हैं। बाह्य तथा श्राम्यन्तर कारणोंके द्वारा होनेवाली स्रात्माके चेतनगुण की परिण्यतिको उपयोग कहते हैं। जीवमें जिनके संयोग रहनेपर 'यह जीता है' श्रीर वियोग होनेपर 'यह मर गया' ऐसा व्यवहार हो, उन्हें प्राण् कहते हैं। स्राहारादिकी वांद्याको संज्ञा कहते हैं।

गाथा नं ४६ विशेषार्थ — वस्तुके खरूप या नाममात्रके कथन करनेको निर्देश कहते हैं। वस्तुके ब्राधिपत्यको स्वामित्व करते हैं। वस्तुकी उत्पत्तिके निमित्तको साधन कहते हैं। वस्तुके ब्राधिष्ठान या ब्राधारको ब्राधिकरण कहते हैं। वस्तुकी कालमर्यादाको स्थिति कहते हैं ब्रौर वस्तुके प्रकार या भेडोंको विधान कहते हैं। परमागममें इन छह ब्रानुयोग-द्वारोंसे वस्तु स्वरूपके जाननेका विधान किया गया है।

गाथा नं २६५ — आयंबिल या आचाम्लवत — ग्रष्टमी आदि पर्वके दिन जब निर्जल उपवास करनेकी शिक्त नहीं हो, तब इसे करनेको जघन्य उपवास कहा गया है। पर्वके दिन एक बार रूच एवं नीरस आहारके प्रहण करनेको आयंबिल कहते हैं। इसके संस्कृतमें अनेक रूप देखनेमें आते हैं, यथा — आयामाम्ल, आचामाम्ल और आचामल। इनमेंसे प्रारम्भके दो रूप तो १वे० प्रत्योंमें ही देखनेमें आते हैं और तीसरा रूप दि० और श्वेताम्बर दोनों ही साम्प्रदायके प्रत्योंमें प्रयुक्त किया गया है। उक्त तीनोंकी निरुक्तियां विभिन्न प्रकारसे की गई हैं और तदनुसार अर्थ भी भिन्न रूपसे किये गये हैं। पर उन सबका अभिप्राय एक है और वह यह कि छह रसोंमें आम्लनामका चौथा स है, इस व्रतमें उसे खानेका विधान किया गया है। इस व्रतमें नीबू इमली आदिके रसके साथ केवल पानीके भीतर प्रकाया गया अन्न घूंघरी या रूखी रोटी आदि भी खाई जा सकती है। पानी में उबले चावलोंको इमली आदिके रसके साथ खानेको भी कुछ लोगोंने आचाम्ल कहा है। इस व्रतके भी तीन भेद किये गये हैं। विशेषके लिए इस नं की गाथा पर दी गई टिप्पर्णीको देखो।

### णिन्वियडी या निर्विकृति व्रत-

इस व्रतमें विकार उत्पन्न करनेवाले भोजनका परित्याग किया जाता है। दूध, घी, दही, तैल, गुइ श्रादि रसोंको शास्त्रोंमें विकृति संज्ञा दी गई है, क्योंकि वे सब इन्द्रिय-विकारोत्पादक हैं। श्रातएब उक्त रसोंका या उनके द्वारा पके हुए पदार्थोंका परित्याग कर बिलकुल सात्त्विक एवं रूच मोजन करनेको निर्विकृतिव्रत कहा गया है। इसे करनेवालेको नमक तकके भी खानेका त्याग करना श्रायश्यक माना गया है। कुछ श्राचार्योंको व्याख्यानुसार रसादिक संपर्कसे सर्वथा श्रालित रूक्ष एक श्रान्नके ही खानेका विधान इस व्रतमें किया गया है।

तदनुसार भाइके भुंजे चना, मक्का, जुँबार, गेहूँ श्रादि या पानीमें उचले श्रन्न धुंघरी श्रादि ही खाये जा सकते हैं। कुछ लोगोंकी व्याख्याके श्रनुसार नीरस दो श्रन्नोंके संयोगसे बनी खिचड़ी, सत्तू श्रादि खाये जा सकते हैं।

इस विपयका स्पष्टीकरण पं० त्राशाधरजीने त्रापने सागार धर्मामृतमें इस प्रकार किया है-

निर्विकृति:—विक्रियेते जिह्वा-मनसी येनेति विकृतिगौरसेक्षुरस-फलरस-धान्यरसभेदाचतुर्धा । तत्र गोरसः चीर-घृतादिः, इक्षुरसः, खण्ड-गुढादि, फलरसो द्राक्षाम्रादिनिष्यन्दः, धान्यरसस्तैल-मण्डादिः । म्रथवा यद्येन सह भुज्यमानं स्वदते तत्तत्र विकृतिरित्युच्यते । विकृतेनिष्कान्तं भोजनं निर्विकृति ।

—सागा० घ० ग्र० ५ रहोक ३५ टीका

श्रर्थात्—जिस भोजनके करनेसे जिह्ना श्रीर मन विकारको प्राप्त हों उसे विकृति कहते हैं। इसके चार मेद हैं:—गोरस विकृति, इक्षुरसिवकृति, फलरसिवकृति श्रीर धान्यरस विकृति। दूध, दही, घी, मक्खन श्रादिको गोरस विकृति कहते हैं। गुड़, खांड, शक्रर, मिश्री श्रादिको इक्षुरस विकृति कहते हैं। श्रंगूर, श्रनार, श्राम, सन्तरे, मौसम्मी श्रादि फलोंके रसको फलरस विकृति कहते हैं श्रीर तेल, मांड श्रादिको धान्यरस विकृति कहते हैं। इन चारों प्रकारकी विकृतियोंसे यहाँ तक कि मिर्च मसालेसे भी रहित विलकुल सात्त्विक भोजनको निर्विकृति भोजन कहा जाता है।

#### गाथा नं॰ २६५ एयद्वाण एकस्थान या एकासन व्रत-

एयहाण शब्दका अर्थ एक स्थान होता है। भोजनका प्रकरण होनेसे उसका अर्थ होना चाहिए एक स्थानका भोजन, पर लोक-व्यवहारमें हमें इसके दो रूप देखनेमें आते हैं। दिगम्बर-परम्प गके प्रचलित रिवाजके अनुसार एयहाणका अर्थ है एक बार थालीमें परोसे गये भोजनका अहण करना अर्थात दुवारा परोसे गये भोजनको नहीं अहण करना। पर इस विषयका प्ररूपक कोई दि० आगम-प्रमाण हमरे देखनेमें नहीं आया। श्वेताम्बर आगम परम्पराके अनुसार इसका अर्थ है—जिस प्रकारके आमनमें भोजनके लिए बैठे, उससे दाहिने हाथ और मुंहको छोड़कर कोई भी अंग-उपांगको चल-विचल न करे। यहां तक कि किसी अंगमें खुजलाहट उत्पन्न होने पर उसे दूर करनेके लिए दूमरा हाथ भी उसको नहीं उठाना चाहिए।

जिनदास महत्तरने त्रावश्यक चूर्णिमें इसकी व्याख्या इस प्रकार की है:—
एकद्वाणे जं जथा श्रंगुवंगं, ठिवयं तहेव समुद्दिसितव्वं, श्रागारे से श्राउंटण-पसारणं नित्थ ।
श्राचार्य सिद्धसेनने प्रवचनसारकी वृत्तिमें भी ऐसा ही श्रर्थ किया है:—

एकं-श्रद्वितीयं स्थानं-श्रंगविन्यासरूपं यत्र तदेकस्थानप्रत्याख्यानम् । तद्यथा—भोजनकालेऽङ्गोपाङ्गं स्थापितं तस्मिस्तथा स्थित एव भोक्तव्यम् । मुखस्य हस्तस्य च श्रशक्यपरिहारत्वञ्चलनमप्रतिषिद्धमिति ।

भावार्य—भोजन प्रारम्भ करनेके समय श्रपने श्रंग-उपांगीको जिस प्रकारसे स्थापित किया हो श्रौर जिस श्रासनसे बैटा हो, उसे उसी स्थितिमें रहकर श्रौर उसी बैटकसे बैटे हुए ही भोजन करना चाहिए। ग्रास उठानेके लिए दाहिने हाथका उठाना श्रौर ग्रास चग्रानेके लिए मुखका चलाना तो श्रानिवार्य है। एकासनसे एकस्थानवतका महत्त्व इन्हीं विशोपताश्रोंके कारण श्रिधिक है।

#### एक-भक्त या एकात्त-

एक + भक्त ऋर्थात् दिनमें एक बार भोजन करनेको एक मक्क या एकाशन कहते हैं। एकात्तका भी यही ऋर्थ है एक ऋत्त ऋर्थात् एक बार भोजन करना। दि० ऋौर श्वे० दोनों परम्पराऋों में इसका समान ही ऋर्थ किया गया है।

त्रावश्यक चूर्शिमें जिनदास महत्तर कहते हैं :—
एगासणं नाम पूता भूमीतो न चानिजजंति, सेसाणि हत्थे पायाणि चालेजानि ।
स्रावश्यक वृत्तिमें हरिभद्रसूरि कहते हैं—
एकाशनं नाम सकृदुपविष्टपुताचलनेन भोजनम् ।

प्रवचनसारोद्धार वृत्तिमें त्राचार्य सिद्धसेन कहते हैं:--

एकं-सकृत्, श्रशनं-भोजनं; एकं वा श्रसनं-पुताचलनतो यत्र प्रत्याख्याने तदेकाशनमेकासनं वा । प्राकृते द्वयोरिष एगासणिमिति रूपम् ।

श्चर्यात्—भोजनके लिए बैठकर फिर भूमिसे नहीं उठते हुए एक बार भोजन करनेको एकाशन या एकभक्त कहते हैं। पुतनाम नितम्बका है। एकाशन करते समय नितम्ब भूमिपर लगे रहना चाहिए। हां, एकाशन करनेवाला नितम्बको न चलाकर शेप हाथ-पैर श्चादि श्चरंग-उपांगोको श्चावश्यकता पड़नेपर चला भी सकता है।

गाथा नं २६७ पर प प्रतिमें निम्न टिप्पणी है-

चतस्रः ख्रोजातयः ४। ताः मनोवाक्कायैस्ताडिताः १२। ते कृतकारितानुमतेः गुणिताः ३६। ते पंचेन्द्रियेह्र ताः१८०। तथा दशसंस्कारेः(शरीरसंस्कारः १, श्रंगारसरागसेवा २, हास्यक्रीडा ३, संसर्गवांछा ४, विषयसंकल्पः ५, शरीरिनरीच्चणम् ६, शरीरमंडनम् ७, दानम् ८, पूर्वरतानुस्मरणः ९, मनश्चिन्ता १०) एतेर्दश-भिर्मुणिताः १८००। ते दशकामचेष्टाभिर्मुणिताः १८००। (तथाहि—चिन्ता १, दर्शनेच्छा २, दीर्घो छ्वासः ३, शरीरात्तिः ४, शरीरदाहः ५, मन्दाग्नः ६, मूच्छ्रां ७, मदोन्मत्तः ८ प्राणसन्देहः ९, शुक्र-मोचनम् १० एतेर्दशभिर्मुणिताः।)

त्रर्थात्—उक्त प्रकारसे शीलके १८००० ग्रटारह हजार भेद होते हैं।

# २ प्रतिष्ठा-विधान

### गाथा नं॰ ३६३-प्रतिमालत्तरणम्-

श्रथ विम्बं जिनेन्द्रस्य कर्त्तव्यं लच्चणान्वितम् । ऋज्वायतसुसंस्थान तरुणांगं दिगम्बरम् ॥१॥ श्रीवृत्तभूभूषितोरस्कं जानुप्राप्तकराप्रजम् । निजांगुलप्रमाणेन साष्टांगुलदातायुतम् ॥२॥ मानं प्रमाणसुन्मानं चित्रलेपशिलादिषु । प्रत्यंगपरिणाहोध्वं यथासंख्यसुदीरितम् ॥३॥ कत्तादिरोमहीनांगं समश्रुरेलाविवर्जितम् । ऊर्ध्वं प्रलम्बकं द्वा समाष्ट्यन्तं च धारयेत् ॥॥॥ तालं सुखं वितस्तिः स्यादेकार्थं द्वादशांगुलम् । तेन मानेन तद्विम्बं नवधा प्रविकल्पयेत् ॥॥॥

\*
प्रातिह्यांष्टकोपेतं सम्पूर्णावयवं शुभम् ।
भावरूपानुविद्धांगं कारयेद्विम्बमहेतः ॥६९॥
प्रातिह्ययेविना शुद्धं सिद्धविम्बमपीदशम् ।
सूरीणां पाठकानां च साधूनां च यथागमम् ॥७०॥

लत्तणैरिप संयुक्तं विम्बं दृष्टिविर्वाजतम् । न शोभते यतस्तस्मात्कुर्याद्दृष्टिप्रकाशनम् ॥७२॥ नात्यन्तोन्मीलिता स्तब्धा न विस्फारितमीलिता । तिर्यगृर्ध्वमथो दृष्टि वर्जयित्वा प्रयत्नतः ॥७३॥ नासाग्रनिहिता शान्ता प्रसन्ना निविकारिका । वीतरागस्य मध्यस्था कर्त्तव्याऽधोत्तमा तथा ॥७४॥ श्चर्यनाशं विरोधं च तिर्यग्दृष्टिभंयं तथा।
श्चर्यस्तात्सुतनाशं च भायांमरणमूर्ध्वता ॥७५॥
शोकमुद्रेगसंतापं स्तब्धा कुर्याद्धनच्चम् ।
शान्ता सौभाग्यपुत्रार्थाशाभिवृद्धिप्रदा भवेत् ॥७६॥
सदोपार्चा न कर्तब्या यतः स्याद्शुभावहा।
कुर्याद्रौदा प्रभोनाशं कुर्शाचिष्टा दुःखदायिनी ।
विनेत्रा नेत्रविष्वंसं हीनवक्त्रा स्वरोभनी ॥७६॥
स्याधं महोदरी कुर्याद् हृद्दोगं हृद्ये कुशा।
अंशहीनानु नं हृन्याच्छुष्कजंद्या नरेन्द्रही ॥७९॥
पादहीना जनं हृन्याच्छुष्कजंद्या नरेन्द्रही ॥७९॥
पादहीना जनं हृन्याच्छुष्कजंद्या नरेन्द्रही ॥७९॥
सामान्येनेदमाख्यातं प्रतिमालच्णं मया।
विशेषतः पुनर्चेय श्रावकाष्ययने स्फुटम् ॥८९॥

( वसुनन्दिप्रतिष्ठापाठ, परि० ४ )

अर्थात्—प्रतिमा सर्वाग मुन्दर अरेर शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा वह प्रतिष्ठाकारकके धन-जन-हानि आदिकी सूचक होती है।

## गाथा नं० ४० = - भृतीकलशाभिषेक--

गोश्यङ्गाद्गजदंताच तोरणात्कमलाकरात् । नगात्प्रसिद्धतीर्थाच महासिन्धुतटाच्छुभात् ॥७०॥ श्रानीय मृत्तिकां चिप्त्वा कुम्भे तीर्थाम्बुसंभृते । तेन कुर्याजिनार्चाया धूलीकुम्भाभिषेचनम् ॥७१॥

धूलिकाकलशस्नपनमंत्रः ( वसुनन्दिप्रतिष्टापाठ)

भावार्थ—गोश्रंग, गजदन्त ग्रादिमे श्रर्थात् ग्राजकी भाषामें कुदाली, कुश ग्रादिके द्वारा किसी तीर्थ, तालाव, नदी या प्रसिद्ध स्थानकी मृत्तिका खोदकर लावे श्रीर उसे तीर्थ-जलसे भरे घड़ेमें भरकर गलावे। पुनः उस गली हुई मिट्टीसे प्रतिमाका लेप करे, इसे धूलीकलशाभिषेक कहते हैं। यह प्रतिमाकी शुद्धिके लिए किया जाता है।

#### गाथा नं॰ ४०६--प्रोक्तणविधि-

लोकप्रसिद्धसद्द्रव्यैः सद्गजन्यादिभिः स्वयम् । सप्रोच्या विधवाभिश्च निःशल्याभिः सुजातिभिः ॥७२॥

प्रोचणमंत्रः

ऋर्थात्—कुलीन सधवा या विधवा वती स्त्रियोंके द्वारा लोक-प्रसिद्ध सद्द्रव्योंसे प्रतिमाका प्रोत्त्रण या संमार्जन करावे ।

### गाथा नं॰ ४१०--- त्राकरशुद्ध---

न्यप्रोधोदुम्बराश्वत्थचम्पकाशोकिकंशुक---कदम्बप्तक्ष-विख्वाम्नवकुलाजु नपक्लवैः ॥७३॥ प्रच्छादितास्यसःकुम्भैः सर्वतीर्थाम्बुसंभृतैः । मंत्राभिमंत्रितैः कुर्याज्ञिनविम्बाभिषेचनम् ॥७४॥

द्वादशपल्लवकलशा<sup>1</sup>भपेकमंत्रः

रोचनादभंसिद्धार्थपक्रकागुरुचन्दनम् । दूर्वाङ्करयववीहिश्रीखण्डरोप्यकांचनम् ॥७५॥ मालतीकुंदपुष्पाणि नंद्यावर्तं तिलस्तथा । गोमयं भूमिमप्राप्तं निम्नगाटा सुमृत्तिका ॥७६॥ एतेर्द्वव्येः समायुक्तसर्वतीर्थाम्बुसम्भृतेः । चामीकरप्रभैः कुम्भैः जिनाच्चां स्नाप्येत्सदा ॥७७॥

मंगलद्रव्यकलशस्नपनमंत्रः

श्रमृता सहदेवी च विष्णुकांता शतावरी । भृंगराजः शमी श्यामा सप्तीपध्यः स्मृता इमाः ॥७८॥ एताभिर्युक्ततीर्थाम्बुपूर्णश्रुभ्रमहावटेः । मत्राभिमंत्रितेर्भक्त्या जिनाचीमभिषिचयेत् ॥७६॥

सप्तौपधिकलशस्नपनमंत्रः

जातीफज्जलवंगास्त्रविक्वभल्लातकान्वितः । सर्वतीर्थोम्बुभिः पूर्णैः कुम्भैः संस्नापयेज्ञिनम् ।।८०।। फजपंचकलशस्नपनमंत्रः

पालाशोदुम्बराश्वत्थशमोन्यमोधकत्वचा । मिश्रतोर्थाम्बुभिः पूर्णैः स्नापयेच्छुश्रसद्धटैः ॥८१॥

छुछ्पंचककलशस्नपनमत्रः

सहदेवी बला सिंही शतमूली शतावरी। कुमारी चामृता ब्याघी तासां मूलाष्टकान्वितैः ॥६२॥ सर्वेतीर्थाम्बुभिः पूर्णेश्वित्रकुम्भेनेवेर्ददैः। मंत्राभिमंत्रितेजेंने विम्बं संस्नापयेत्सदा ॥६३॥

दिव्योपधिमुलाष्टकलशस्नपनमंत्रः

लवंगेलावचाकुष्टं कंकोलाजातिपत्रिका । सिद्धार्थनंदनाद्येश्व गन्धद्रव्यविमिश्रितेः ॥८४॥ तीर्थाम्बुभिर्भृतेः कुम्भैः सर्वौपिधसमन्वितेः । मंत्राभिमंत्रितेजैंनीप्रतिमामभिषेचयेत् ॥८५॥

सर्वीपधिकलशस्नपनमंत्रः

एवमाकरसंशुद्धं ऋत्वा शास्त्रोक्तकर्मणा । श्रीवर्धमानमंत्रेण जिनाचीमभिमंत्रयेत् ॥६६॥

'ॐ यामो भयवदो वड्डमायास्स रिसिस्स जस्स चक्कं जलंतं गच्छ्रह श्रायासं पायालं लोयाणं भूयाणं जए वा, विवाए वा, थंभणे वा, मोहणे वा, रणंगणे वा, रायंगणे वा, सन्वजीवसत्ताणं श्रवराजिश्रो भवदु मे रक्ख स्वाहा।'

श्रनेन श्रीवर्धमानमंत्रेण प्रतिमां सप्तवारानभिमंत्रयेत् ।

#### वसुनन्दि-श्रावकाचार

भावार्थ—न्यग्रोध त्यादि वारह वृत्तांके पत्रोंके द्वारा ढके दूर्वा ङ्कुर त्यादि मांगलिक द्रव्योंसे मुक्त स्रमृतादि सप्त स्रौपिधियोंके, जातीफलादि पंच फलोंके, पलाशादिकी छालके, महंदवी स्रादि स्राठ दिव्यौपिधयोंकी जड़ोंके स्रोर लवंगादि सर्वोपिधियोंके रसोंसे भरे घटोंसे खानिके भीतर ही प्रतिमाको शुद्धि करनेको स्नाकरशुद्धि कहते हैं।

### गाथा नं ४१ = गुणारोपण विधि-

सहजान्धातिनाशोत्थान् दिव्याश्राँतिशयान् शुभान् ।
स्वर्गावतारसज्जन्मिनःक्षमज्ञानिर्वृतीः ॥९५॥
कल्याण्पंचकं चैतत्प्रातिहार्याष्टकं तथा ।
संध्यायां रोपयेत्तस्यां प्रतिमायां बहिर्भवम् ॥९६॥
श्रनन्तदर्शनं ज्ञानं सुखं वीर्यं तथान्तरम् ।
सम्यस्थात्वाऽर्हतां विम्वं मनसाऽऽरोपयेत्तत्तः ॥९७॥
सम्यस्त्वं दर्शनं ज्ञानं वीर्यागुरुज्ञव् सुखम् ।
श्रव्यावाधावगाहो च सिद्धविम्वेषु संस्मरेत् ॥९८॥
स्त्वत्रयं च विम्वेषु शेपाणां परमेष्टिनाम् ।
अंग-पूर्वमयं देहं श्रुतदेव्याश्च चिन्तयेत् ॥९९॥
पुस्तकार्थमिष ध्यायेदनन्तार्थाज्ञरात्मकम् ।
श्रनेन विधिना तिष्ठेद्याविद्ष्यांकोदयः ॥१००॥

#### प्रतिमायां गुणारोपणम्

श्चर्थात् — उक्त प्रकारसे अर्डन्तको प्रतिमाम अरिहंताके, सिद्धके विम्बमें सिद्धांके और रोप परमेष्ठियोंकी मूर्तियोंमें उनके गुणोंको आरोपण करे। शास्त्रोंमें द्वादशांग श्रृतका अध्यारोपण करे।

#### गाथा नं∘ ४१८ चन्द्रनतिलक-

द्धिसिद्धार्थसद्द्वांफलपुष्पाचतान्यपि । सद्वृद्धिरुद्धिकपूर्षप्रयंगुयुतचन्दनम् ॥१०१॥ एवमादिशुभेर्द्वयः समावाहनपूर्वकम् । लग्नेष्टांशोदये सम्यक् स्मृत्वा मंत्रं प्रतिष्ठयंत् ॥१०२॥

प्रतिष्ठातिलकद्रब्याणि

तिलकमंत्रोऽयं—'ॐ ग्रामो श्ररहंताणं श्रर्हं स्वाहा' तिलकं दद्यात् । श्रर्थात् — उक्त द्रव्योंसे प्रतिमाके तिलक करे ।

#### गाथा नं ७ ४१६ मंत्रन्यास-

श्रत्र स्थापनानिक्षेपमाश्रित्यावाहनादिमंत्राः कथ्यन्ते । यथा—ॐ हां हीं हुं हीं हः श्र सि श्रा उ सा एहि एहि सवापट् । श्रावाहनमन्त्रः । ॐ हां हीं हुं हीं हः श्र सि श्रा उ सा तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । स्थापनमंत्रः । ॐ हां हीं हुं हों हः श्र सि श्रा उ सा श्रत्र मम सिन्नहितो भन भन वपट् । सिन्नधीकरणमंत्रः ।

त्रावाहनादिकं कृत्वा सम्यगेवं समाहितः । स्थिरात्माष्टप्रदेशानां स्थाने वीजात्तरं न्यसेत् ॥१०३॥

ॐ हां ललाटे, ॐ हीं वामकर्णे, ॐ हूं दक्षिणकर्णे, ॐ हों शिरः पश्चिमे, ॐ हः मस्तकोपरि, ॐ हमां नेत्रयोः, ॐ हमीं मुखे, ॐ हम्मूं कर्ण्ठे, ॐ हमें हृदये ॐ हमः बाह्वोः, ॐ क्रों उदरे, ॐ हीं कट्यां, ॐ ह्हं जंघयोः, ॐ ह्वं पादयोः, ॐ हः हस्तयोः। श्रीखराडकपूरेण प्रतिमांगे गंधं विलिप्य प्रतिष्ठापयेत्। वीजात्तराणि विन्यस्येत्।

त्रर्थात्—उक्त प्रकार प्रतिमाने विभिन्न ग्रंगांपर बीजाक् रोंनो लिखे, यह मंत्रन्यासिक्रया नहलाती है।

### गाथा नं० ४२० मुखपटविधानादि-

बहुमूल्यं सितश्रच्ण प्रस्यग्रं सुदशान्वितम् । धनष्टावृक्तिदोपस्य सुम्बवस्त्रं ददाम्यहम् ॥१०७॥ 'ॐ नमोऽर्हते सर्वशरीरावस्थिताय समदनफलं मर्वधान्ययुतं सुखवस्त्रं ददामि स्वाहा ।' मदनफलमहितसुम्बवस्त्रमंत्रः

> ॐ श्रद्धविहकस्ममुको तिलोयपुज्ञो य संथुश्रो भयवं। श्रमरण्रण्याहमहिश्रो श्रणाइणिहण्। स्मि वंदिस श्रो ॥ स्वाहा। कंकण्वंधनम्

निरस्त्रमन्मथास्त्रस्य भ्यानशस्त्रास्तकर्मणः । विद्नौबद्मानि काण्डानि वस्त्रप्रान्तेपु विन्यसेत् । काण्डस्थापनम्

#### गाथा नं ७ ४२१ यावास्कस्थापनादि-

सर्वद्विदलसंभूतेर्वालांकुरविरूढकैः । प्जयामि जिनं छिन्नकर्मवीजांकुरोत्करम् ॥११२॥ यवादिधान्यसंभूतेः प्रोढोल्लासिहवित्यभेः । यावारकैर्जिनं भक्त्या प्जयामि शुभप्रदेः ॥११३॥

यावारकस्थापनम्

पंचवर्णोहजसच्छायैः शक्रचापानुकारिभिः । जगद्वर्णितसन्कीर्त्तर्वर्णपृरेर्यजे जिनम् ॥१३४॥ वर्णपुरकम

प्रोहरुडैः सद्धमोपेतैः योवनारम्भसन्निभैः । निराकृतेक्षकोदंडं यजे पुरुड्रेक्षभिर्जिनम् ॥११५॥ इक्षस्थापनम्

त्र्यात्-—मंत्रन्यासके पश्चात् मेन कलके साथ धवल वस्त्र गुगलमे प्रतिमाके मुखको ग्राच्छाद न करे । पुनः प्रतिमाके कंकणवन्धन, काण्डकस्थापन, यावाग्क-(जवारे) स्थापन, वर्णपूरक ग्रीर इच्छुस्थापन कियात्रीको करे ।

### गाथा नं ७ ४२१ विलवित्तिकादि

सरपुष्पपल्लवाकारैः फलाकारैरनेकधा । त्राम्नैः पिष्टोद्भवैः शम्भुं चलिवर्स्युत्करैर्यजेत् ।।११६॥

विवित्तिकास्थापनम्

सौवर्णं राजतं पूर्णं सुवारिपल्लवाननम् । द्धिदृवीचताकांगं भृंगारं पुरतो न्यमेत् ॥१९७॥

**म्हंगारस्थापनम्** 

श्रनेन विधिना सम्यक् ह्रे चत्वारि दिनानि वा । त्रिसन्ध्यमर्चनं कुर्वन् जिनार्चामधिवासयेत् ॥११८॥

श्रधिवासनाविधानम्

#### श्रथारात्तिकमुत्तार्यं धूपमुन्तिष्य चोत्तमम् । श्रीमुखोद्धाटनं कुर्यात् सुमंत्रजपभावितः ।।११९।।

ॐ उसहाइवड्ढमाणाणं पंचमहाकरुलाग्यसंप्रगणणं महइ-महावीर-वड्डमाग्यसामीणं सिज्भउ मे महइ महाविज्ञा ग्रहमहापाडिहेरसिहयाणं स्यलकरुलाग्यधराणं सज्जोजादरूवाणं चउतीस ग्रइसयविसेससं- जुत्ताणं बत्तीसदेविंदमिग्यमउडमत्थयमिहयाणं स्यललोयस्स संति-बुद्धि-तुद्धि-करुलाग्याउत्रारोग्यकराग्यं बलदेव- चक्कहर-रिसि-मुणि-जिद-ग्रणगारोवगृहाग्यं उभयलोयसुहफलयराणं थुइस्यसहस्सिग्णलयाणं पराप्रसप्पाणं श्रग्णाइणिहणाणं बिलबाहुबिल्सिहियाणं वीरे-वीरे ॐ हां त्तां सेग्यवीरे वड्डमाग्यवीरे हं सं जयंतवराइण् वज्जिसिल्थंभमयाण सस्सद्वंभपइद्वियाणं उसहाइ-वीरमंगलमहापुरिसाणं णिचकालपइद्वियाणं एत्थ सिणिहिद्दा मे भवंतु ठः ठः त्तः क्षः स्वाहा । श्रीमुखोद्धाटनमंत्रः ।

उक्त मंत्रके द्वारा प्रतिमाके मुखको उघाड़ देवे।

#### गाथा नं ४२३ नेत्रोन्धीलनमंत्रादिः-

रौप्यपात्रस्थदुग्धाज्यशकरापूरसिताक्तया । चक्ष्रुनमोलनं कुर्याचामीकरशलाकया ॥१२९॥

ॐ णमो ऋरहंताणं णाण दंसण-चक्खुमयाणं ऋमीयरसायणविमलतेयाणं संति-तुट्टि-पुट्टि-वरद-सम्मा-दिद्वीणं वं झं श्रमियवरिसीणं स्वाहा ।

नेत्रोन्मीलनमंत्रः

त्रप्रांत्—इस मंत्रके द्वारा प्रतिमाके नेत्रोंमं कनीनिका(पुतली)का त्राकार सोनेकी सलाईसे श्रष्टगंधद्वारा निकाले । इसे नेत्रोन्मीलन संस्कार कहते हैं ।

> ॐ सत्तक्खरसज्भाणं त्ररहंताणं समो ति भावेण । जो कुसइ त्रणहयमणो सो गच्छइ उत्तमं ठाणं ।।१२२॥

> > कंकणमोत्त्रणम् ।

त्रप्रयात्—इस मंत्रसे कंकण छोड़े। पुनः प्रतिमाका त्र्यमिपेक त्र्यौर पूजन करके निम्न मंत्रसे विसर्जन करे।

> श्रभिषेकं ततः कुर्यात् स्थानशास्त्रोक्तकर्मणा । बिलं शास्त्रोक्तमार्गेण आमयेच चतुर्दिशम् ॥१२३॥ मंगलार्थं समाहृता विसर्ज्याखिलदेवताः । विसर्जनाख्यमंत्रेण वितीर्यं कुसुमांजलिम् ॥१२४॥

ॐ जिनपूजार्थं समाहृता देवता विसर्जनाख्यमंत्रेण सर्वे विहितमहामहाः स्वस्थानं गच्छत गच्छत यः यः यः।

इति विसर्जनमंत्रः।

# ३ सहेखना-विधान

सर्लेखना या समाधिमरण (गाथा २७१-२७२)--आ० वग्नन्दिने पञ्लेखनाका जो स्वरूप कहा है, वह स्वामी समन्तभद्र द्वारा रत्नकरण्डकमे प्रतिपादन किये गये स्वरूपसे भिन्न है । स्वामी समन्तभद्रने सल्लेखनाका जो स्वरूप बताया है उपमें उन्होंने ग*ह*स्थ या मनिकी अपेक्षा कोई भेद नहीं। रघा है । बल्कि समाधिमरण करने वालेको सर्वप्रकारका परिग्रह छड़ाकर और। पंचमहाउत स्तीकार कराकर विधिवत् मुनि बनानेका विधान किया है । उन्होंने आहारको कमणः घटाकर केवल पानपर निर्भर रखा ओर अन्तमें उस ल भी त्याग करके यथाणिकत उपयाम करनेका विधान किया है। परन्तू आ० वसुनन्दि अपने प्रस्तृत ग्रन्थमं सल्लेखना करनेवालेके लिए एक वस्त्रके धारण करने ओर जनके ग्रहण करनेका विधान कर रहे हैं ओर इस प्रकार मनिके समाधिमरणसे श्रावकके समाधिमरणमें एक विभिन्नता बतला रहे है । समाधिमरणके नाना भेदोंका विस्तारसे प्ररूपण करनेवाले म्लाराधना ग्रन्थमे यद्यपि श्रावक आर मृतिकी अरेआ समाधिमरणमें कोई भेद नहीं किया है, तथापि वहां भक्त-प्रत्यास्यान समाधिमरणके औत्सर्गिक और आपवादिक ऐसे दो भेद अवस्य किये गये हैं । जान पड़ता है कि उस आपवादिक लिगको ही आ० वसनन्दिने श्रावकके लिए विश्वेय माना है । हालांकि मुलाराधनाकारने विशिष्ट अवस्थामें ही अपवाद-लिगका विधान किया है<sup>र</sup>, जिसे कि स्पष्ट करते हुए पं० आशाधरने सागारवर्मामृतमे भी लिखा है कि यदि कोई श्रीमान् महर्दिक एवं लज्जावान् हो और उसके कट्टम्बी मिथ्यात्वी हों, तो उसे मल्लेखना कालमें सर्वधा नग्न न करे<sup>र</sup> । मुलाराधनाकार आदि सर्व आचार्योने मल्लेखना करनेवालेके कमशः चारो प्रकारके आहारका त्याग आवश्यक बताया है, पर आ० वसुनन्दि उसे तीन प्रकार के आहार-त्यागका ही विधान कर रहे है, यह एक दुसरी विशेषका वे गहस्थ के समाधि-मरणमें बतला रहे हैं। ज्ञात होता है कि मल्तेखना करनेवालेकी व्याधि आदिके कारण पारीरिक निर्वलता-को दुष्टिमें रखकर ही उन्होंने ऐसा विधान किया है . जिसकी कि पुष्टि पं० आसाधरजीके द्वारा भी होती है । वे लिखते है--

> व्याध्याद्यपेक्षयाऽम्भो वा समाध्यर्थ विकल्पयेत् । भृशं शक्तिक्षये जहचानदप्यासन्नमृत्युकः ॥६५॥ सागार० अ० ६

अर्थात्—व्याधि आदिके कारण कोई क्षपक यदि चारों प्रकारके आहारका त्याग करने और तृपापरीपह सहन करनेमें असमर्थ हो, तो वह जलको छोड़कर शेष तीन प्रकारके आहारका त्याग करे और जब अपनी मृत्यु निकट जाने तो उसका भी त्याग कर देवे । 'व्याध्याद्यपेक्षया' पदकी व्यास्या करते हुए वे लिखते हैं:---

१ श्रावसधे वा श्रण्पाउगो जो वा महड्िहश्रो हिरिमं।

मिच्छजणे सजणे वा तस्स होज श्रववादियं तिंगं।। —मूलारा० आ० २. गा० ७६

२ • हीमान्महिंद्धको यो वा मिथ्यात्वप्रायबान्धवः । सोऽविविक्ते पदं नाम्न्यं शस्तितांगोऽपि नार्हति ॥३७॥—मागार० अ० प्र

'यदि पैत्तिकी व्याधिर्वा, ग्रीष्मादिःकालो वा, मरुस्थलादिर्देशो वा, पैत्तिकी प्रकृतिर्वा, अन्यदप्येवंविधं-तृपापरीषहोद्रेकासहन-कारणं वा भवेत्तदा गुर्वनुज्ञया पानीयमुपयोक्ष्येऽहमिति प्रत्याख्यानं प्रतिपद्येतेत्यर्थः । —सागार० टीका ।

अर्थात्—-यदि पैत्तिक व्याधि हो, अथवा ग्रीष्म आदि काल हो, या मरुस्थल आदि शुष्क और गर्म देश हो. या पित्त प्रकृति हो, अथवा इसी प्रकारका अन्य कोई कारण हो, जिससे कि क्षपक प्यासकी परीषह न सह सके, तो वह गुरुकी आज्ञासे पानीको छोड़कर शेप तीन प्रकारके आहारका त्याग करे।

# ४ वत-विधान

व्यत विधान (गा० ३५३–३६१)—आ० वसुनन्दिने प्रस्तृत ग्रन्थमें ग्यारह प्रतिमाओके निरूपण करनेके पश्चात् श्रावकके अन्य कर्त्तंच्योंको बनलाते हुए पंचमी आदि कुछ व्रतोंका भी विधान किया है और कहा है कि इन व्रतोंके फलसे जीव देव और मनुष्योंके इन्द्रिय-जनित सुख भोगकर अन्तमें मोक्ष पाता है। अन्तमें लिखा है कि व्रतोंका यह उद्देश्य-मात्र वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य भी सूत्रोक्त व्रतोंको अपनी शक्तिके अनुसार करना चाहिए। (गा० ३७६–३७६) तदनुसार यहाँ उनपर कुछ विशेष प्रकाश टाला जाता है।

पंचमी विधान – इसे स्वेत पंचमी बत भी कहते हैं। यह ब्रत पाँच वर्ष और पाँच मास में समाप्त होता हैं। आषाढ़, कार्त्तिक या फाल्तान इन तीन मामोंमें किसी एक मासमें इस ब्रतको प्रारम्भ करे। प्रतिमास शुक्लपक्षकी पंचमीके दिन उपवास करे। लगातार ६५ मास तक उक्त तिथिमें उपवास करनेपर अर्थात् ६५ उपवास पूर्ण होने पर यह विधान समाप्त होता है। ब्रतके दिन णमोकार मंत्रका त्रिकाल जाप्य करना चाहिए।

रोहिंगी विधान—इसे अशोक रोहिणी बन भी कहते हैं। यह बन भी पाँच वर्ष और पाँच माममें समाप्त होता है। इस बनमें प्रतिमास रोहिणी नक्षत्रके दिन उपवास करना आवश्यक माना गया है। क्रियाकोषकार पं० किशन सिंहजी दो वर्ष और तीन मासमें ही इसकी पूर्णना वतलाते हैं। ब्रतके दिन णमोकार मंत्रका विकाल जाप्य करना चाहिए।

**त्राश्चिनी विधान**—इस व्रतमें प्रतिमास अध्विनी नक्षत्रके दिन उपवास किया जाता है। लगानार सत्ताईस मास तक इसे करना पड़ता है।

सौख्यसंपत्ति विधान—इस व्रतके वृहत्सुख्यसम्पत्ति, मध्यम सृख-सम्पत्ति और लघुसुख-सम्पत्ति ऐसे तीन भेद व्रत विधान-पंग्रहमें पाये जाते हैं। आ० वसुनन्दिने प्रस्तुत ग्रन्थमें वृहत्सुख-सम्पत्ति व्रतका विधान किया है। इस व्रतमें सब मिलाकर १२० उपवास किये जाते हैं। उनके करनेका कम यह है कि यह व्रत जिस माससे प्रारम्भ किया जाय, उस मासके प्रतिपदा को एक उपवास करना चाहिए। तदनन्तर अगले मासकी दोनों दोयजोंके दिन दो उपवास करे। तदनन्तर अगले मासकी दो तीजें ओर उससे अगले मासकी एक तीज ऐसी तीन तीजोंके दिन तीन उपवास करे। इस प्रकार आगे आनेवाली ४ चतुर्थियोंके दिन ४ उपवास करे। उससे आगे आनेवाली ५ पंचिमयोंके दिन कमशः ५ उपवास करे। उपवासोंका कम इस प्रकार जानना चाहिए:—

- १. एक प्रतिपदाका एक उपवास.
- 3. तीन तृतीयाओके तीन उपवास।
- पाँच पंचिमयोंके पाँच उपवास ।
- ७. मान मन्तिमयोंके सात उपवास ।
- नौ नविमयोंके नौ उपवास ।
- ११. ग्यारह एकादिशयोंके ग्यारह उपवास।
- १३. तेरह त्रयोदिशयोंके तेरह उपवास।

- २. दो द्वितीयाओं के दो उपवास ।
- ४. चार चतुर्थियोंके चार उपवास।
- ६. छह पष्टियोंके छह उपवास ।
- जाठ अप्टिमियोंके आठ उपवास ।
- १०. दश दशिमयोंके दश उपवास।
- १२. बारह द्वादिशयोंके बारह उपवास।
- १४. चौदह चतुर्दशियोंके चौदह जावाम।

१५. पन्द्रह<sub>,</sub> पूर्णिमा-अमावस्याओंके पन्द्रह उपवास ।

मध्यम सुखसम्पत्ति-वत—इसमें व्रत प्रारम्भ करनके मासकी अमावस्या और पूर्णिमाके दिन उपवास करना पड़ता है। इस प्रकार एक वर्षमें २४ और पाँच वर्षमें १२० उपवास करना आवश्यक वताया गया है।

**लघु सुखसम्पत्ति-व्रत**—यह ब्रत मोलह दिनमें पूर्ण होता है। जिस किसी भी मासकी शुक्ला प्रतिपदासे अग्रिम मासकी कृष्णा प्रतिपदा तक लगातार १६ दिनके १६ उपवास करना इसमें आवश्यक बताया गया है।

उक्त तीनों ही प्रकारके व्रतोंमें उपवासके दिन तीनों संध्याओंमें एक-एक णमोकारमंत्रकी मालाका जाप्य आवश्यक है।

नन्दीश्वरपंक्षि-विधान—यह त्रत १०८ दिनमें पूरा होता है, इसमें ५६ उपवास और ५२ पारणा करना पड़ते हैं। उनका कम इस प्रकार है:—पूर्वदिशा-सम्बन्धी अजन गिरिका वेला एक, उसके उपवास २, पारणा १। चार देधिमुखके उपवास ४, पारणा ४। आठों रितकरोंके उपवास ६, पारणा ६। इस प्रकार पूर्व-दिशागत जिनालय-सम्बन्धी उपवास १४ और पारणा १३ हुए। इसी प्रकार दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाके उपवासोंके मिलानेपर कुल ५६ उपवास और ५२ पारणा होते है। इस त्रतमें 'ॐ हीं नन्दीश्वरदीपे द्वापंचाशिजजनालयेभ्यो नमः' इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य आवश्यक है।

यदि यह त्रत आप्टान्हिका पर्वमें करे, तो उसकी उत्तम, मध्यम और जघन्य ऐसी तीन विधियाँ वतलाई । इंहें । उत्तमविधिमें सप्तमीके दिन एकाशन करके उपवासकी प्रतिज्ञा कर अष्टिमीने पूर्णमासी तक व उपवास करें । पश्चात् प्रतिपदाको पारणा करें । दशों दिन उपर्युक्त मंत्रका त्रिकाल जाप्य करें । इस प्रकार हात्तिक, फाल्गुण और आपाढ़ तीनों मासमें उपवास करें । इसी प्रकार आठ वर्ष तक लगातार करें ।

मध्यमिविधिमें सप्तमीके दिन एकाशन करके उपवासकी प्रतिज्ञाकर अष्टमीका उपवास करें और ॐ हीं नन्दीश्वरसंज्ञाय नमः' इस मंत्रका त्रिकाल जाष्य करें । नवमीके दिन पारणा करें और 'ॐ हीं अष्टमहाविभृतिसंज्ञाय नमः' इस मंत्रका त्रिकाल जाष्य करें । दशमीके दिन केवल जल और चावल का आहार लें । 'ॐ हीं त्रिलोकसारसंज्ञाय नमः' इस मंत्रका त्रिकाल जाष्य करें । एकादशीके दिन एक बार अल्प आहार करें । 'ॐ हीं चतुर्मृखसंज्ञाय नमः' इस मंत्रका त्रिकाल जाष्य करें । द्वादशीके दिन एकाशन करें । 'ॐ हीं पंचमहालक्षणसंज्ञाय नमः' इस मंत्रका त्रिकाल जाष्य करें । त्रयोदशीके दिन आचाम्ल करें अर्थात् जलके साथ नीरस एक अन्नका आहार करें । 'ॐ हीं स्वर्गमोपानसंज्ञाय नमः' इस मंत्रका त्रिकाल जाष्य करें । चतुर्दशीके दिन चावल वा जल ग्रहण करें । 'ॐ हीं सर्वमम्पत्तिसंज्ञाय नमः' इस मंत्रका त्रिकाल जाष्य करें । पूर्णमासीको उपवास करें । 'ॐ हीं इन्द्रध्वजमंज्ञाय नमः' इस मंत्रका जाष्य करें । अन्तमें प्रतिपदाको पारणा करें ।

जधन्यविधिमं अप्टमीसे पूर्णिमासी तक प्रतिदिन एकाशन करे। 'ओं ह्रीं नन्दीश्वरद्वीपे द्वापंचाशिजनालयेभ्यो नमः' मंत्रका त्रिकाल जाप्य करे।

विमानपंक्ति-विधान—यह वृत स्वर्गलोक-सम्बन्धी ६३ पटल-विमानोके चैत्यालयोंकी पूजन-भावनासे किया जाता है। प्रथम स्वर्गके प्रथम पटलका वेला १, पारणा १। इसके चारों दिशा-सम्बन्धी श्रेणी-वृद्ध विमानोंके चैत्यालयोंके उपवास ४, पारणा ४। इस प्रकार एक पटल-सम्बन्धी वेला १, उपवास ४ और पारणा ५ हुए। इस कमसे सोलह स्वर्गिक ६३ पटलके वेला ६३, उपवास २५२ और पारणा ३१५ होते हैं। इसमें ब्रुतारंभका तेला १ पारणा १ जोड़ देनेपर उपवासोंकी संख्या ३०१, पारणा ३१६ होते हैं। व्रतारम्भमें एक तेला करे फिर पारणा करके वृत आरम्भ करे। 'ॐ ह्री ऊर्ध्वलोक सम्बन्धि-असंख्यात-जिनचैत्यालयेभ्यो नमः' इम मंत्रका त्रिकाल जाप्य करे। यह वृत ६६७ दिनमें पूरा होता है।

षोडशकारण-व्रत—यह व्रत एक वर्षमें भादों, माघ और चैत्र इन तीन महीनोंमें कृष्ण पक्षकी एकमसे अगले मासकी कृष्णा एकम तक किया जाता है। उत्तमिविधिके अनुसार वत्तीस दिनके ३२ उपवास करना आवश्मक है। मध्यम विधिके अनुसार एक दिन उपवास एक दिन पारणा इग प्रकार १६ उपवास और १६ पारणा करना पड़ते हैं। जघन्य विधिमें ३२ एकाशन करना चाहिए। 'ॐ हीं दर्शनविशुद्धचादि—षोड़श- कारणभावनाभ्यो नमः' मंत्रका त्रिकाल जाप्य करना चाहिए । प्रतिदिन पोड़शकारण भावनामेंसे एक-एक भावनाकी भावना करना चाहिए । यह व्रत लगातार सोलह वर्ष तक किया जाता है ।

दशलच्चरा-व्यत — यह त्रत भी वर्षमें तीन वार भादों, माघ और चैत्र इन तीन महीनोंमें किया जाता हैं। यह गुक्ल पक्षकी पंचमीसे प्रारम्भ होकर चतुर्दगीको पूर्ण होता है। उतमविधिमें दश दिन के १० उपनास करना आवश्यक है। मध्यमविधिमें पंचमी, अप्टमी, एकादशी और चतुर्दशी इन चार दिनोंमें उपवास और शेप छह दिनोमें छह एकाशन करना आवश्यक है। जघन्य विधिमें दश दिनके १० एकाशन करना चाहिए। प्रतिदिन उत्तमक्षमा आदि एक-एक धर्मका आराधन ओर जाप्य करना चाहिए। यह त्रत लगातार दश वर्ष तक किया जाता है।

रत्नत्रय व्रत—यह व्रत भी दशलक्षण व्रतके समान वर्षमें तीन वार किया जाता है। शुक्ला द्वादशीको एकाशन करके तीन दिनका उपवास ग्रहण करे। चोथे दिन पारणा करे। प्रतिदिन रत्नत्रय धर्मका आराधन और जाप्य करे। यह व्रत लगातार तीन वर्ष तक किया जाता है।

पुष्पांजिल व्रत—यह व्रत भादों, माघ ओर चैतकी शुक्ला पंचमीसे प्रारम्भ होकर नवमी-को समाप्त होता है। उत्तम विधिमें लगातार पाँच उपवास करे। मध्यम विधिमें पंचमी, सप्तमी और नवमीके दिन उपवास ओर पष्ठी वा अष्टमीको एकाशन करे। जघन्य विधिमें आदि और अन्तके दिन उपवास तथा मध्यके तीन दिन एकाशन करे। प्रतिदिन ॐ ह्री 'पंच-मेरुसम्बन्ध-अशीतिजिनचैत्यालयेभ्यो नमः' इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करे। अकृत्रिम चैत्यालयोंकी पुजा करे।

इन व्रतोंके अतिरिक्त बास्त्रोंमे आर भी व्रतोंके विधान है जिनमेंसे कुछके नाम पाठकोंके परिज्ञानार्थ यहाँ दिये जाते हैं:---

लिब्ध विधान, सिंहनिष्कीडित, सर्वतोभद्र, धर्मचक, जिनगुणसम्पत्ति, श्रुतिकल्याणक, चन्द्रकल्याणक, रत्नावली, मुक्तावली, एकावली, द्विकावली, कनकावली, मेरुपंक्ति, अक्षयिनिधि, आकाशपंचमी, चन्दनपष्ठी, निर्दोपसप्तमी, शीलसप्तमी, सुगन्धदर्मी, अनन्तचतुर्दशी, नविधि, रुक्मिणी, कवलचन्द्रायण, निःशल्य अष्टमी, मोक्षसप्तमी, परमेष्ठीगुणव्रत आदि । इन व्रतोंके विशेष विवरणके लिए पं० किशनिसहजीका कियाकोष, जैन व्रत-कथा और हाल ही में प्रकाशित जैनव्रत-विधान संग्रहो देखना चाहिए ।

-:0:---

# ५ प्राकृत-धातु-रूप-संग्रह

# इस विभागमें ग्रन्थ-गत धातु-रूपोंका संग्रह किया गया है।

| प्राकृत धातु                                       | धा <u>त</u> ुरूप         | विशेष वक्रव्य            | गाथाङ्क              |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                                    | अ                        |                          |                      |
|                                                    | । ग्रर्गाण्ता            | कृदन्त, क्त्वा प्रत्य    | यान्त १६४            |
| १                                                  | <b>अग</b> ग्ति ।         | वर्तमान कृदन्त           | १०५                  |
| २                                                  | त्र्रगिग्हंतस्स          | " "                      | 288                  |
| ३ श्रच्छ-त्र्रास् (बैठना)                          | ग्रच्छुइ                 | वर्तमान लकार             | ११४, १७७, १८७        |
| ४                                                  | <b>त्रजाग्माग्</b> स्स   | वर्तमान कृदन्त           | € छ                  |
| ५—ग्र + जंप-जल्प् (बोलना)                          | श्र <b>जंप</b> गिज्जं    | <b>बृ त्यप्रत्ययान्त</b> | ૭ ૬                  |
| ६—-ग्रज्ज-ग्रर्ज (पैदा करना)                       | ग्रज्जेइ                 | वर्तमान लकार             | ११२, ३४७             |
| ७—ऋणु + गर्ण (गिनना)                               | <b>त्र्राणुग</b> ग्तंतेग | वर्तमान कृदन्त           | 0 € €                |
| ८—ऋणु + पाल–पालय् (पालन करना)                      | <b>ग्रगुपा</b> लिऊग      | सवधक कृदन्त              | 838                  |
| $\mathbf{\epsilon}$ —न्न्रणु $+$ बंध-बन्ध (बाँधना) | <b>ऋणुवंध</b> इ          | वर्तमान लकार             | ૭૭                   |
| १० ऋणु + वद्द-वृत् (ऋनुसरण करना)                   | <b>ऋणुवट्टि</b> ज्जइ     | ,1 11                    | 338                  |
| ११                                                 | ( श्रणुहव इ              | 1 11                     | ४५, ७०               |
| करना)                                              | }                        |                          |                      |
| ,                                                  | श्रणुहविऊण               | सवधक कृदन्त              | <b>२६६</b>           |
| १२ — ऋाग्य – ऋा + ग्गी (ले ऋाना)                   | अरुएंमि (आणेमि)          | वर्तगान लकार             | ११८                  |
| १३—-ग्रस्थ-स्था (बैठना)                            | ग्र <b>त्थ</b> इ         | 11 11                    | ६८                   |
| १४—ग्रम (होना)                                     | ∫ ऋत्थि                  | "                        | 338                  |
| (Gian)                                             | ) ऋत्थु                  | आज्ञा लकार               | <b>८१, २०३, २</b> ५६ |
| १५ —ग्र + मुण-ग्रा मुण् (जानना)                    | <b>अमुणंतो</b>           | वर्तमान कृदन्त           | <b>११</b> <i>६</i>   |
| १६                                                 | <b>ब्रलभमाणो</b>         | , ,,                     | ११३                  |
| 74 × 1 (01 (05(100))                               | रे त्रलहमाणो             | "                        | ११५                  |
| १७—ऋव + लिह (चाटना)                                | <b>ऋवलेह</b> इ           | वर्तमान लकार             | 58                   |
| १८—ग्रहिलस-ग्रमि + लष् (चाहना)                     | ∫त्र्रहिलसइ              | 17 17                    | म ६                  |
| 10 Signa Sin Lat ( new)                            | र् ग्रहिलसदि             | , ,,                     | १२३                  |
| १६ ब्रहिसिंच-ब्राभि-सिच् (ब्राभिपेक                | अहिसिचिज्जइ              | 11 11                    | 8 E Š                |
| करना)                                              |                          |                          |                      |
|                                                    | श्रा                     |                          |                      |
| २० <b>श्रा</b> ऊर-श्रा + पूरय् (भरपूर करना)        | <b>श्रा</b> करिकग्       | संबंधक कृदन्त            | ५१७                  |
| २१त्रा + या (स्राना)                               | ग्रायंति                 | वर्तमान लकार             | 338                  |
| २२ त्रारोब-न्त्रा + रोपय् (ऊपर                     | ग्रारोचिऊण               | संबंधक कृदन्त            | ४१७                  |
| चदाना. लादना)                                      |                          |                          |                      |

| ととこ | ş | y | = |
|-----|---|---|---|
|-----|---|---|---|

## वसुनन्दि-श्राषकाचार

| २३ स्त्रालिंग-स्त्रा + लिङ्ग (स्त्रार्लि-<br>गन करना) |                                       | प्रेरणार्थक वर्तम | ान लकार १६३      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| २४—-त्र्रालोग्र-ग्रा + लोच् (त्र्रालो-<br>चना करना)   | <b>ग्रालो(ऊ</b> ग्                    | संबंधक कृदन्त     | २७२              |
| 4-11 47-11/                                           | ( श्रालोचेज्जा                        | विधि लकार         | ३१०              |
| २५—ग्रासव-ग्रा + खु (ग्रासव होना)                     | श्रासवर                               | वर्तमान लकार      | ३६, ४०           |
| २६ स्रास-स्रास् (बैठना)                               | <b>∫</b> ग्रासि                       | भूतकाल            | १४३, १५६, १६४,   |
| (1 3/10 3/12 (43/11)                                  | ्रि श्रासी                            | ",                | ५४२              |
| २७ — ग्रासि-ग्रा + श्रि (ग्राश्रय लेना)               | ्र ग्रासिय                            | संबंधक कृदन्त     | <b>२७</b>        |
|                                                       | ्रिश्रासेज, श्रासिज                   | विधिल०            | አጸጸ<br>የጋር       |
| २८—ऋाहार-ऋा + हारय्<br>(ऋाहार करना, ग्रहण करना)       | <b>त्राहारे</b> ऊण                    | संवं० क्र०        | १३६              |
|                                                       | इ                                     |                   |                  |
| ३० इस्क-सा (इस्का काजा)                               | <b>इच्छ्</b>                          | वर्तमान लकार      | 88.8             |
| २९—इच्छ–इप् (इच्छा करना)                              | ∫ <b>इच्छुइ</b><br>} <b>इच्छुं</b> ति | 11 11             | ११७              |
|                                                       | उ                                     |                   |                  |
| ३० - वय-बच् (बोलना)                                   | उच्च इ                                | वर्न० ल०          | ६०, २३३          |
| ३१उच्चावउच्चय (उठाना)                                 | उचाइऊण                                | संबंधक कृदन्त     | ४१६              |
| ३२—उद्या-उत् + चारय्<br>(उच्चारण करना)                | उच्चारिऊण                             | 11 11             | ३६२              |
| ३३उजम-उद् + यम्(उद्यम करना)                           | उज्जमेदि                              | वर्त० लकार        | ४०               |
| ३४उद-उत् + स्था (उठना)                                | उट्टित्ता े                           | संबंधक कृदन्त     | २८७              |
| ३५उप्पज्ज-उत् + पद् (उत्पन्न होना)                    | ∫ उपज्ज इ                             | वर्त० ल०          | २४६              |
| \$ / O 4400 O( + 40 (O(44 61.11)                      | े उप्पज्जिऊण                          | संबंधक कृदन्त     | 838              |
| ३६ —उप्पाय−उत् + पादय्<br>(उत्पन्न करना)              | उपाइऊग्                               | ,,                | २६८              |
| ३७ — उपाड-उत् + पत्                                   | उप्फडिंद, उप्पडिंद                    | वर्त् ० ल०        | १३७              |
| (उ <b>द</b> ना, उछलना)                                | 3 11313) 3 1314                       |                   | • •              |
| ३८ —उल्लोब-(देशी)(चंदोवा तानना)                       | उल्लोविऊग्                            | संबंधक कृदन्त     | ३६ द             |
| ३६ — उवया – उप + या (पासमें जाना)                     | उवयाइ                                 | वतं० ल०           | ३३५, ३३६         |
| ०० व्यास वर्ग पर (स्थान होता)                         | ( उववजाइ                              | ,, ,,             | २४४              |
| ४० — उववज-उप —पद् (उत्पन्न होना)                      | ् उववज्ज <b>इ</b><br>् उववज्जंति      | 1) 1)             | २४०              |
| ४१उववृष्ट-उप + वृत् (च्युत होना)                      | उव्वद्धिश्रो                          | भू० कृ०           | 30%              |
| ४२—उववरण-उपपन्न (उत्पन्न)                             | उववरणो                                | ,,                | १७६              |
| ४३ — उब्बह-उद् + वह् (धारण करना)                      | उव्वहंतेग                             | वर्तमान कृदन्त    | ६६               |
|                                                       | क                                     |                   |                  |
| ४४ - कर-वृ. (करना)                                    | (करमि                                 | वर्न० ल०          | १६७ ६७, ६०, ११२, |
| ०० अर्-स् (मरना)                                      | <ul><li>करमि</li><li>करेइ</li></ul>   |                   | ३०२, ३०४, ३७०,   |
|                                                       | C                                     |                   | ५१०, ५११, ५४६    |

|                                             | प्राकृत-धातुरूप-संग्रह |                     | १४९                      |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                             | (करेमि                 | वर्त ० ल०           | १४६                      |
|                                             | करंतस्स                | वर्तं० कृ०          | 388                      |
|                                             | करंति                  | वर्ग० ल०            | २७२                      |
|                                             | करंतेण                 | वर्त० कु०           | ३४५                      |
| कर–कु (करना)                                | <b>√काउ</b> ं          | सं० कृ०             | ३६२                      |
|                                             | काऊग                   | 11                  | ७७, द६ इत्यादि           |
|                                             | कायव्वा                | कृत्यप्रत्ययान्त    | २२ इत्यादि               |
|                                             | कायव्वो                | 19                  | २७३                      |
|                                             | कायव्वं                | "                   | १४                       |
| ४५कह-कथव (कहना)                             | कहमि                   | वर्त० ल०            | . 888                    |
| ४५ —काराव–काराय् (कराना)                    | काराविए                | वि० ल०              | 805                      |
| कर–कृ. (करना)                               | किच्चा                 | सं० कृ०             | ११६ इत्यादि              |
| ४६ — किलिस-क्किश् (क्रेश पाना)              | किलिस्समाणो            | वर्ग ० कृ०          | १७८                      |
| ४७ —कीड–कोड् (खेलना)                        | कीडर                   | वर्त०ल० 🖸           | 708                      |
| कर–कृ. (करना)                               | ∫ कीरइ                 | कर्मवाच्य वर्त० ल०  | १०६,१५३ इत्यादि          |
| कर—हाः (करमा)                               | े कुज्जा               | वि० ल०              | २३८                      |
|                                             | कुणइ                   | वर्न० ल०            | ६३, ६१ इत्यादि           |
|                                             | कुणदि                  | ,,                  | 3°X                      |
|                                             | कुणिस                  | "                   | १६०                      |
| V/                                          | कुण्ह                  | आज्ञाल०             | ३०६                      |
| ४८कुण-कु (करना)                             | र्रे कुणिज्ञ           | वि० ल०              | ३११ इत्यादि              |
|                                             | कुणेइ                  | वर्त० ल०            | ६८, ७०,                  |
|                                             | कुणंति                 | ,,                  | ६४, ७२, २४४              |
|                                             | कुणंतस्स               | वर्त० कृ०           | 3 8 %                    |
|                                             | कुणंतो                 | ,, ,,               | ४१=                      |
| ४६ —कुब्व−कु, कुर्वर्(करना)                 | कुव्वंतस्स             | 11 11               | १८८                      |
|                                             | (कंदसि                 | वर्त० ल०            | <b>8</b> 85              |
| ५०—कंद-क्रन्द् (गेना)                       | कंद्ती                 | वर्त कु०            | १५७                      |
|                                             | ख                      |                     |                          |
| <b>५१</b> —खद् <b>श्र</b> –त्वित (नाश करना) | खइऊण                   | संबंधक कृदन्त       | १२८                      |
| <b>५२</b> — खा, खाग्र <b>-</b> खाद् (खाना)  | ∫ खज्जमाणो             | कर्मणि वर्त० कृदन्त |                          |
|                                             | ) सजांती               | "                   | १८३                      |
| पूर - वम- जम् (ज्ञमा करना)                  | खिमऊण                  | संबंधक कृदन्त       | प्र४६                    |
| <b>५४</b> —खङ—स्खल् (गिरना)                 | खलंतो                  | वर्त ० कृदन्त       | ७३                       |
| <b>५५</b> —खव-क्षय् (नाश करना)              | ् खविऊण                | संबं० कृदन्त        | ५२३                      |
|                                             | ्रिवियात्रो (चपिताः)   |                     | ४१४                      |
|                                             | (खिविज्ञ               | विधिलकार            | ४२६                      |
| पू६खिव-दित् (त्तेपण करना)                   | { खिविज्ञंति           | वर्त० ल०            | ३६२                      |
|                                             | ् खिवेइ                | 11 11               | <b>१</b> ३८, <b>१३</b> ६ |
| ५७—खेल-खेल् (खेलना)                         | खेलंतस्स               | वर्त्० कृदन्त       | ६०                       |
| ५८—खंड—खंडय् <b>(</b> तो <b>ड्</b> ना)      | खंडंति                 | वर्त० ल•            | <b>१</b> ६=              |

# वसुनन्दि-श्रावकाचार

#### ग

|                                                | 41                                     |                   |                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                                                | <b>ग</b> श्रो                          | भू० कु०           | १२७, १३१               |
|                                                | गच्छइ                                  | वर्न० ल०          | ५२०                    |
| ५६—गच्छ-गम् (जाना)                             | र् गच्छमारो                            | वर्त० कु०         | ३२८                    |
|                                                | गच्छिज्ञो                              | वि० ल०            | ३०८                    |
| •                                              | गच्छंति                                | व० ल०             | ३६८                    |
| ६०—गज-गर्ज (गरजना)                             | गजांती                                 | व० कृ०            | ७५                     |
| ६१ — गगा-गणय् (गिनना)                          | गगोइ                                   | व० ल०             | ६३, १०४                |
| ६२गम-गमय् (व्यतौत) करना                        | ( गमिऊण                                | मं० कृ०           | . २५६                  |
| ५२—गम-गमप् (ज्यात) करना                        | र गहिऊए।                               | ,, ,,             | २८३, इत्यादि           |
| ६३ —गह-ग्रह (प्रहण् करना)                      | गहियं                                  | भ ० कृ०           | ७४                     |
| ६४—गा-गे (गाना)                                | गायइ                                   | वर्त० ल०          | ११३                    |
| (देखो नं० ६३)                                  | गेग्हंति                               | <b>)</b> ; );     | १ <b>१</b> ०           |
| ६५ —गम-गम्-(जाना)                              | गंतूण                                  | संबं० कृ०         | ७५,११० इत्यादि         |
|                                                | ঘ                                      |                   |                        |
|                                                | ्<br>( घडाविऊण्                        | संबं० कृ०         | ३५५                    |
| ६६ —घड–घटय् (बनाना)                            | ) घडाविज्ञा<br>) घडाविज्ञा             | वि० ल०            | ₹£₹                    |
| ६७घस घृप् (चिसना)                              | ्यडात्रज्जा<br>घसंति                   | व० ल०             | १६९                    |
| ६८घाय-हन् (विनाश करना)                         | घाएइ                                   |                   | ४३ <sup>८</sup>        |
|                                                |                                        | ""<br>मं०कृ०      | ७५,१४७                 |
| ६९—िघि–प्रह्् (प्रह्ण् करना)                   | ∫ घित्तृ <b>ण्</b><br>ो घिष्प <b>६</b> | व० ल०             | ७२, १०७<br><b>१</b> ०६ |
|                                                | •                                      | 40 40             | 10.4                   |
|                                                | च                                      |                   |                        |
| ७० — { चय-त्यज् (ह्योड्डना)<br>चु-च्यु (मग्ना) | चइऊग                                   | सं० कृ०           | १०२                    |
| ७१—चड-ग्रा 🕂 रह् (चढ़ना)                       | चडाविऊग्                               | प्रे० णि० सं० कृ० | १०७                    |
|                                                | ( चिट्टइ                               | व०ल०              | ४०४                    |
| 103 विकास (जैसार)                              | ) चिट्ठए                               | व० ल०             | 338                    |
| ७२—चिड-स्था (बैठना)                            | ) चिट्टेंड                             | सं० कृ०           | १८७                    |
|                                                | <sup>।</sup> चिट्टेज                   | वि० ल०            | ४१=                    |
| ७३—चिंत-चिन्तयु (चिन्ता कग्ना)                 | चितेइ                                  | वर्न० ल०          | ११८                    |
| ७४चुग्ण + कर-चूर्ण + कु (चूर्ण<br>करना)        | चुगगी चुगगी कुगंति                     | <b>11</b> 11      | १६७                    |
| ,                                              | ন্ত                                    |                   |                        |
| IAU नेवर नेवस (नेवनर)                          | ∫ छित्त्र्ण                            | सं० कृ०           | १५८                    |
| ७५ — छेग्र-छेदय (छेदना)                        | ि छिंदामि                              | व० ल०             | ७४                     |
| ७६स्त्रिव-स्पृश् ्(ख्रूना)                     | छिवेउं                                 | सं० कृ०           | <b>5</b> ሂ             |
|                                                | ∫ छुट्टसि                              | व० ल०             | १४४                    |
| ७७—ल्लुइ–ल्लुट् (ल्लूटना)                      | र् छुट्टो                              | भू० कृ०           | १५६                    |
|                                                | (खुहर                                  | वर्त० ल०          | ५२३                    |
| ७⊏—छुह–ित्तप् (डालना)                          | रे छहंति                               | ,, ,,             | १४४, १५८               |
|                                                | ्र बुहिति                              | 27 11             | . १६०                  |
|                                                | <b>*</b>                               |                   |                        |

|                                       | प्राकृत-धातुरूप-संग्रह |                   | १६१               |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | ( छुंडिऊग्             | सं० कृ०           | ११६, २७१          |
| ७६ — छंड–मुच् ( <b>छोड</b> ना)        | र्वेडिश्रो             | " "               | १८६               |
| ì                                     | <sup>८</sup>           | ,, ,,             | 036               |
|                                       | ज                      |                   |                   |
| ८० जग्ग-जाग् (जागना)                  | ∫ जगिज                 | वि० ल०            | ४२५               |
|                                       | ो जग्गेज               | ""                | "                 |
| ८१जग्-जनय (उत्पन्न करना)              | ∫ जण्ण्दि              | व० ल०             | 50                |
|                                       | ) जग्रेइ               | " "               | २५५               |
| ८२जय-जि (जितना)                       | जय                     | आ०ल०              | そのス               |
|                                       | ( जाइ                  | व० ल०             | ও ४, ५४           |
| ⊏३जा-या (जाना)                        | ्र जाइज्जा             | বি৹ ল৹            | २०१               |
|                                       | जाएइ                   | व० ल०             | ५१२               |
| ८४—जाग्र−ज्ञा (जानना)                 | ् जाण                  | आ० ला०            | १७२, १७४, इत्यादि |
|                                       | ) जागेइ                | व० ल०             | ६६, ७६ इत्यादि    |
| (देखो नं॰ ८३)                         | जामि                   | 31 13             | १६७               |
| ८५—जा-जन् (उन्पन्न होना)              | जायइ                   | व० ल०             | २०१, २०३ डन्यादि  |
| द६—जाय-याच् (मांगना)                  | जायइ (याचते)           | व० ल०             | ३०४               |
|                                       | जाएज                   | বি৹ ল৹            | 303               |
|                                       | ्र जायंति              | " "               | २६२, ३६४          |
| (देग्वो नं० ८५)                       | र् जायंते              | ",                | <b>₹</b> €        |
| 0 0 10 1                              | ( जायंतो               | <b>म</b> ० कु०    | १८६               |
| ८७—जिग्र–जीव् (जीना)                  | जिवंतो                 | <b>ৰ</b> ০ কৃত    | ७४                |
| -22- (-2-)                            | ्र जीव                 | आ० <i>ल</i> ०<br> | ¥00               |
| जीव–जीव् (जीना)                       | ्रीवइ<br>- २           | व० न०<br>— —      | १६४               |
|                                       | <sup>(</sup> जीवंतस्स  | ৰ০ কৃ০            | 308               |
| (                                     | ्रजंप <b>इ</b> ,       | व०ल०              | ६७, ७६            |
| ८८जंप-जल्प् (बोलना)                   | र्र <b>जंप</b> णीयं    | <b>ক</b> ৃত্যত    | २१०               |
|                                       | <b>ं जंपेइ</b>         | वर्न० ल०          | ११३               |
|                                       | भ                      |                   |                   |
|                                       | भाइए                   | व० ल०             | प्र३०             |
|                                       | भाइज, भाएज             | वि० ल०            | ४६०,४६२,४७०       |
|                                       | भाइज्इ                 |                   | ४५८, ४५६ इत्यादि  |
| ⊏६—का–ध्ये <b>(</b> ध्यान करना)       | 🕆 भाइज्ञो              | वि० ल०            | ४६४               |
|                                       | भाएजी                  | वि० ल०            | 658               |
|                                       | भायइ                   | व० न०             | २७६               |
|                                       | भायव्वा                | कु० प्र०          | ४६६, ४६८          |
| ६० — भूर–जुगुप्स् (घृणा करना, विसूरना | ) भूरइ                 | व० ल०             | ११७               |
|                                       | ठ                      |                   |                   |
|                                       | ८ ठविऊण                | सं० कृ०           | २२७               |
| ९१—ठव-म्थापय् (स्थापन करना)           | र ठिवज्ज               | वि० ल०            | ४१७,४०६           |
|                                       | ं ठवेइ                 | व० ल०             | . ४८१             |

# वसुनन्दि-श्राबकाचार

|                                        | <b>डाइ</b>              | ,, ,,         | 388                |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|
|                                        | ठाविज्ञ <b>इ</b>        | कर्म० व० ल०   | ३२६                |
| <b>(5)</b>                             | ठावेज्जो                | वि० ल०        | 609                |
| ९२—ठा-स्था (बैटना)                     | े ठावेयव्वा             | कु० प्र०      | 338                |
|                                        | ठाहु                    | সা০ ল০        | २२६                |
|                                        | <b>ठिश्चा</b>           | मं० कृ०       | २८५,३०४,५१४        |
|                                        | ड                       |               |                    |
|                                        | डहइ                     | व० ल०         | 53                 |
| ९३—डह-दह (जलाना)                       | <b>ड</b> उभाइ           | कर्म० व० ल०   | १४७                |
| 14 26 46 (2011)                        | डज्भंतो                 | কূ০ স০        | १६२                |
|                                        | ण                       |               |                    |
| (303 XIII)                             | गुमिऊगु                 | संबंधक कृदन्त | २                  |
| १४—ग्रम-नम् (नमन करना)                 |                         | नववन कृष्ण    |                    |
| ९५ — ग्रमंस-नमस्य (,,)                 | ग्मंसित्ता              | ",            | २८२,२८७            |
|                                        | ् जाऊज                  | 17 17         | १५, २२, ६६ इत्यादि |
|                                        | ्रणाउं                  | "             | <b>२</b> ६         |
| <b>६६—णा–ज्ञा (</b> जानना)             | ∤ गायव्वा               | कृत्य प्र०    | २७२ इत्यादि        |
|                                        | <b>गायव्वो</b>          | ,,            | ३६१                |
|                                        | ( गायव्यं               | *1            | 939                |
| ६७—िगि <b>ग्र</b> त्त−ि + वृत् (लौटना) | <b>गियत्ति ऊ</b> ग      | सं० कृ०       | ×०६                |
| ६८—-गी-नी (ले जाना)                    | <b>गिउजइ</b>            | कर्म० व० ल०   | १०८, १२२           |
| १६—िणिड व—िन + स्थापय (समाप्त          |                         |               |                    |
| करना)                                  | णिट्टवर                 | व० ल०         | ५१६, ५२२, ५३५,     |
| १०० — गिटीय-निष्ठीय (थुकना)            | <b>गिट्टिवर</b>         | " "           | <b>5</b>           |
| १०१ — गिरणास-निर् + नाश्य (नाश         |                         |               |                    |
| करना)                                  | <b>गिएगासि</b> ऊग्      | सं० कु०       | 388                |
|                                        | (गित्थरइ                | व० ल०         | १५०                |
| १०२णित्थर-निर्+तृ (पार करना)           |                         | 11            |                    |
| 101, 1904, 1971, 8 (11, 12,11)         | ्रिणित्थरसि<br>णिच्छरसि |               |                    |
| १०३ — णिद्दिस-निर् + दिश (निरूपण       |                         | ,1            |                    |
| करना)                                  | <b>चि</b> द्दिटुं       | भू० कृ०       | ४०, १७५,२१३,२३३    |
| ,                                      | (णिबर्डित               | वर्त० ल०      | १५६, ३१६           |
| १०४ — ग्रि + पड = नि + पत् गिरना       | <b>णिवड</b> इ           | वर्न० ल०      | १३७                |
| 7-0 14 15 17 17 17                     | णिबडंतं                 | वर्न० कृ०     | e <sup>3</sup> \$  |
| १०५ - शिब्भच्छ = निर् + मत्सं (तिर-    |                         |               |                    |
| ष्कार करना)                            | ग्रिब्भच्छिज्जंतो       | वर्त० कृ०     | ११७                |
| १०६ — णिम्माव-निर + मापय (निर्माण      |                         |               |                    |
| करना)                                  | <b>णिम्माव</b> इ        | व० ल०         | ४८२                |
| १०७—गिग्रन-दृश् (देखना)                | <b>गिय</b> इ            | व० ल०         | १२१                |
| (देखो नं० ६७)                          | <b>णियत्तावि</b> ऊण     | सं० कृ०       | ३ <b>२</b> ६       |
| १०८-णिग्रम-नि + यमय् (नियम             |                         |               |                    |
| करना)                                  | णियमिऊग्                | ,, ,,         | २५४                |

|                                       | प्राकृत-धातुरूप-संप्रह      |                     | १६३                       |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| १०६िण्वस = नि + वस् (वसना)            | <b>णिवस</b> इ               | व० ल०               | १६४                       |
| ११० — गिविस-नि + विश (बैठना)          | ∫ णिविसिऊग                  | सं० कृ०             | ४१०, ४६७                  |
| ११० —ाबावस—ान मावरा (अठना)            | े गिविसिऊणं                 | , ,,                | ४६६                       |
| १११—िणिस = नि+न्र्यस् (स्थापन करना)   |                             | स० कृ०              | ४७१                       |
| ११२—ि णिसाम = नि 🕂 शमय् (सुनना)       | णिसामेह                     | आ० ल०               | ३                         |
| ११३िणिस्सर = निर्+सः (बाहर            | िंग्स्सरइ                   | व० ल०               | १६२                       |
| निकलना)                               | <b>णिस्सरमाणं</b>           | व० कृ०              | १४८                       |
|                                       | <sup>।</sup> ग्रिस्सरिउग्   | सं० कृ०             | १७८                       |
| ११४िग्सिस = निर्+ श्वस (निः-          | <b></b>                     |                     |                           |
| श्वास लेना)                           | <b>ग्रिस्ससइ</b>            | व० ल०               | ११३                       |
| ११५—निहरण = नि + हन् (मारना)          | णिह्रग्ंति                  | 1, 11<br>To T       | १६६                       |
|                                       | ् गीइ                       | व० ल०               | १५२, १५७                  |
| ११६—गी = नी (ले जाना)                 | ) ग्रे <b>ऊ</b> ग           | सं० कु०<br>कु० प्र० | २६४, २६६                  |
|                                       | गोत्रो<br>गो <del>ड</del> ण | कु० त्र०<br>सं० कृ० | ३७                        |
|                                       | ्गेत्तृग्।<br>(गोया         | कु० प्र०            | २२७<br>२ <b>६ इत्यादि</b> |
| णा 🕂 ज्ञा (जानना)                     | ्रोयाणि                     |                     | ५८ इत्याप                 |
| (देखो नं० ६६)                         | ो <b>रोयं</b>               | "                   | २४ इत्यादि                |
| ११७गंद = नन्द् (खुश होना)             | गुंद                        | ,,<br>গা০ ল০        | X00                       |
|                                       | <b>गहाऊ</b> ग               | स० कु०              | ५०१                       |
|                                       | र् <b>ए.उ.</b>              |                     | X- X                      |
| १९९-तर = शक् (समर्थ होना)             | तरइ                         | व० ल०               | २००, ३५६                  |
| १२०—तीर ,,                            | तीरप                        | "                   | 54.                       |
| "                                     | थ                           | ,,                  |                           |
|                                       |                             |                     |                           |
| १२ <b>१</b> —थुण = स्तु (स्तुति करना) | ∫ थुणिऊण                    | स० कु०              | ५०३                       |
|                                       | े थुणिज्जमागो               | व० कु०              | ३७८, ५०१                  |
| १२२—थुव्व = स्तु ( ,, )               | थुव्वंतो                    | क० व० कृ०           | ४०४                       |
|                                       | द                           |                     |                           |
| १२३—दक्ख = दृश् (देखना)               | दर्ठूण                      | सर्वं० कृ०          | < १,६५ इत्यादि            |
| <b>१</b> २४—दक्ख = दर्शय (दिखलाना)    | दरिसइ                       | व० ल०               | ३०४                       |
| १२५दा = दा (देना)                     | ∫दाऊण                       | स० कु०              | १८८, १६१ इत्यादि          |
|                                       | े दायव्वो                   | কৃত সত              | २३४ इत्यादि               |
| १२६—दाव = दर्शय् (दिखलाना)            | दाविऊग                      | संतं० कु०           | 888                       |
|                                       | <b>दि</b> ज्ज               | कर्म० वि० ल०        | 888                       |
|                                       | दि <b>ज्ज</b> इ             | " व० ल०             | २३१                       |
|                                       | दिज्जा                      | ,, वि० ल०           | ४१८                       |
| १२७दा = दा (देना)                     | र्दे दिज्जंति र्            | ,, ব০ ল০            | २३७                       |
|                                       | दिग्गं ( दत्तं)             | भू० कृ०<br>         | २४० इत्यादि               |
|                                       | दिंता                       | বৰ্ণ <b>০</b> কৃত   | ₹ <b>5</b> ,              |
|                                       | र् दिंति                    | व० ल०               | २४०, २४२, इत्यादि         |

# वसुमन्दि-श्रावकाचार

|                                           |                                                  |                         | •                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| (देखो नं० १२३)                            | ) दीसइ                                           | कर्म० व० ल०             | <b>१</b> २२,          |
|                                           | ्रे दीसंति<br>                                   | n n<br>सर्वे व्यव       | १६२,<br>१२२ ट्रन्साहि |
| (देखो नं० १२७)                            | दइ                                               | कर्तृ० ल०               | ७२, १२०, इत्यादि      |
|                                           |                                                  |                         |                       |
|                                           | घ                                                |                         |                       |
|                                           | ( धरिऊग्                                         | संबं० कृ० १             | प्रद, १६३, इत्यादि    |
| 0.2- 177 - 17 (177777 - 2771)             | धरिज्ज                                           | वि० ल०                  | ३१४,                  |
| १२८—धर = धृ (धारण करना)                   | ) धरेइ                                           | व० ल०                   | ५६, १४६,              |
|                                           | धरेऊगं                                           | सं० कृ०                 | ११८,                  |
| १२६—धाव = धाव् (दौड़ना)                   | धावर                                             | व० ल०                   | ७३, १०२,              |
| १३०धार = धारय् (धारण करना)                | धारेइ                                            | ", "                    | १६७                   |
| १३१—धूव = धूपय् (धूप खेना)                | धृविज्ज                                          | वि० ल०                  | 358                   |
|                                           |                                                  |                         |                       |
|                                           | प                                                |                         |                       |
| १३२—परंज = प्र + युज् जो <b>ड़</b> ना     | पउंजप                                            | वि० ल०                  | <b>দ</b> ও            |
| (व्यवहार करना)                            | , ,                                              |                         |                       |
| १३३—पंकुव्व = प्र + कृ प्र + कुर्व        | पकुञ्चंतो                                        | व० कु०                  | <b>१</b> ६२           |
| (करना)                                    | •                                                |                         |                       |
| १३४-पन्खाल = प्र + चालय (धोना)            | पक्खालिऊग                                        | सं० कृ० २८२,            | ३०४, ३०८, ४०२,        |
| १३५—पक्खल = प्र + स्वल                    | पखलइ                                             | व० ल०                   | १०३, १२१              |
| (स्वलित होना)                             | _                                                |                         |                       |
| १३६पचार = उपा + लम्म्                     | पचारिज्ञ <b>इ</b>                                | क० व० ल०                | १५५                   |
| (उलाहना देना)                             |                                                  |                         |                       |
| १३७-पड = पत् (गिरना)                      | ( पडइ                                            | ৰ ৷ ল ৷                 | ११३, १३७,             |
|                                           | े पडियं                                          | মু০ ক্ত <b>ে</b>        | २११,<br>४०-           |
| १३८पडिबुल्भ = प्रति + बुध                 | ् पडिचुजिस <b>ऊण</b>                             | सं० कु०                 | ४६८,                  |
| (जायत होना)<br>१३६पडिलेह = प्रति + लेखम्, | ्रे पडिबुद्धि <b>ऊण</b><br>स्वा <del>रिकेट</del> | , <sup>,</sup><br>व० ल० | २६ <i>५,</i><br>३०२,  |
| (देखना)                                   | ) पडिलेहइ<br>) पडिलेहिऊग                         | मं० कु०                 | २५५,<br>२ <b>५</b> ५, |
| (५५५ना)<br>१४०—पडिबज = प्रति + पद         | ( पाडलाहऊल                                       | 10 810                  | (74)                  |
| (स्वीकार करना)                            | पडिवज्जिऊण                                       | "                       | ५१८, ५२४,             |
|                                           | (पडेइ                                            | " "<br>व० ल०            | ७१,                   |
| (देखो नं० १३७)                            | पडंति                                            | ,, ,,                   | १५२,                  |
| १४१पत्थं = प्र + ऋर्थयू (चाहना)           | पत्थेइ                                           | वर्त० ल०                | ३०६                   |
|                                           | पभगाइ                                            | वर्त० ल०                | 03                    |
| १४२पमण् = प्र + मण् (कहना)                | र् पभगंति                                        | ,, ,,                   | १४२                   |
|                                           | पभणामि                                           | 1 <b>7</b> 97           | 588                   |
| १४३पयच्छ = प्र + यम् (देना)               | पयच्छं ति                                        | " "                     | २५५,२५६,२५७           |
| १४४पयास = प्र + काश य (व्यक्त             | पयासंतु                                          | आ० ल०                   | . २४६                 |
| करना)                                     |                                                  |                         |                       |

|                                           | प्राकृत-धातुरूप-संप्रह    |                     | १६ं४                      |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| १४५-—परिब्सम = परि + भ्रम<br>(भ्रमण करना) | परिभमइ                    | वि० लि०             | १७६                       |
| १४६परिवज = परि + वर्ज्जय्                 | परिवज्जप                  | विधि० ल०            | १११,१८२                   |
| (छो <b>इ</b> ना)                          | परिवज्जियब्वाइं           | कु० प्र०            | ५८                        |
| , , ,                                     |                           |                     |                           |
|                                           | परिहरियव्वं               | " "                 | ६६                        |
| १४७-परिहर = परि + हु (छोड़ना)             | परिहरे                    | वि० ल०              | <b>.</b>                  |
|                                           | परिहरेइ                   | 11 11               | २०४                       |
| १४८परूव = प्र + रूपय (प्रति-              | परूवेमो                   | 11 11               | २                         |
| पादन करना)                                | Promit Tr                 |                     | 9.53 959                  |
| . (                                       | पलाइ                      | ,, ,,<br>सं० कृत्   | १०३,१२१<br>१५१            |
| १४९पलाय = परा+श्चय् (भागना) 👌             | पलाइऊग् -                 | सण्डाण<br>वर्त० कृ० | १५४<br>१५४                |
|                                           | पलायमाणो                  |                     | <i>६</i> ५,४६<br>६५,६६    |
| १५०—पलोग्न = प्र + लोक (देखना)            | पलायमाणं<br>पलोप <b>इ</b> | ""<br>व०ल०          | १०१,४६=                   |
|                                           | _                         | 40 40               |                           |
| १५१पवक्ल = प्र + वच्                      | <b>पवक्</b> लामि          | " "                 | २०६,२७ <i>६</i><br>१४१३.५ |
|                                           | पविसइ                     | 11 11               | १५१,३०४                   |
| १५२-पविस = प्र + विश् (घुसना) र्          | पविसत्ति<br>———           | 11 11               | 308                       |
|                                           | पविसंता<br>               | वते० कृ०            | <b>३</b> ५                |
| १५३पंस = १ + शंस् (प्रशंसा                | पसंसंति                   | वर्न० ल०            | २२४                       |
| करना)                                     |                           |                     | B 5 6 H H 5 6             |
| १५४—पस्स = दृश् (देखना)                   | पस्सइ                     | "                   | २७७,३१४,५२६               |
| 2((,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   | पस्सिय                    | स० कु०              | प्र१०                     |
| १५५ पहर = प्र+द्द (प्रहार करना)           | पहरह                      | आ० ल०               | 388                       |
|                                           | पहरंति                    | 11 11               | १४१,१६६                   |
| १५६पा = पा (पीना)                         | पाइज्जइ<br>पाविज्जइ       | कर्मिंग् वर्न०      | ल० १५४                    |
| १५७पाउण = प्र + त्राप्                    | पाउगइ                     | व० ल०               | ८६, १०१, १८४ इ०           |
| (प्राप्त करना)                            | पाउगुदि                   | ,,                  | १००, ३६२                  |
|                                           | पाडइ                      | **                  | 39 %                      |
| १५८—पाड-पातय (गिराना)                     | पाडिऊण                    | सं० कु०             | 339                       |
| ĺ                                         | पाडेर                     | वर्त० ल०            | ५१६, ५२०, ५२४             |
| ĺ                                         | पावर                      | 11 11               | ७८, ६२, ६३ इन्यादि        |
| ļ                                         | पावप                      | वि० ल०              | ११८                       |
| (देखो नं०१५६) {                           | पाविऊण                    | सं० कु०             | १३०                       |
| (दलागण (इ.५)                              | पाविजाइ                   | क० व० ल०            | २०१, ४६३                  |
| i                                         | पावेश                     | व० ल०               | ४८४, ५४१                  |
| Į.                                        | पावंति                    | " "                 | १८१, १८२, २६४             |
| १५९पिच्छ = दृश्प म ईन्                    | पिच्छुइ                   | व० ल०               | ३६५                       |
|                                           | <b>पि</b> च्छुह           | आ० ल०               | २०३                       |
| ़(देखना)                                  | पिच्छंता                  | व० कु०              | ११०                       |
| १६०पिब-पा (पीना)                          | पिबइ                      | व० ल०               | <b>५</b> १                |
| <b>२२</b>                                 |                           |                     |                           |

# वसुमन्दि-श्रावकाचारे

| (0-)                           | पिविऊण                    | मं० कृ०   | १२६               |
|--------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| विज-पा (पीना) {                | पिबेहि                    | आ० ल०     | १४५               |
| १६१—पिल्ल = पीडय (पीडा देना)   | <b>पि</b> रुलेऊण          | सं० कृ०   | १४८               |
| १६२—पुज्ज–पूजय् (पूजना)        | <b>पু</b> ক্তিকে <b>ज</b> | वि० ल०    | ४३०, ४३३          |
| (देखो नं० १५६)                 | पेच्छह                    | आ० ल०     | ११०, १४०          |
| ·                              |                           |           |                   |
|                                | फ                         |           |                   |
| १६३—फाड = पाटयू स्काटय (फाइना) | फाडंति                    | व० ल०     | १६७               |
| १६४—फोड = स्कोट् (फोड़ना)      | फोडेइ                     | ,, ,,     | ७४                |
|                                |                           |           |                   |
|                                | ब                         |           |                   |
| ſ                              | वंधिऊण                    | सं० कृ०   | १२२               |
| १६५—बंध = बन्ध् (बांधना) {     | बंधिऊण्ं                  | ",        | १०६               |
|                                | बंधित्ता                  | ,, ,,     | ४१४               |
| १६६—बुज्ञम = बुध् (जानना)      | बुज्भंति                  | व० ल०     | ३१५               |
| (44 3241 - 32 (311-11)         | वोहच्चा                   | कु०       | ३६                |
|                                | भ                         |           |                   |
| (                              | भक्खदि                    | वर्त० ल०  | १द२ (टि०)         |
| १६७—भक्ल = भन्त्यू (खाना)      | भक्खंइ                    | "         | ` <b>5</b> 5,     |
|                                | भक्खंतो                   | व० कृ०    | १५६, १८५,         |
| (                              | भगुइ                      | व०, ल०,   | १४५, ३०७,         |
|                                | भिएऊए                     | सं० कु०   | १०८, १५६, इत्यादि |
|                                | भिणिश्रो                  | भू० कु०   | ५२, ५७, इत्यादि   |
|                                | भणिज्ञमाग्                | क० व० कु० | ३, ३६१,           |
|                                | भिर्या                    | भू० कु०   | ३८२,              |
| १६८भण = भण (कहना)              | भिएमो                     | व० ल०     | .689,             |
|                                | भिण्या                    | भू० कु०   | ५०, २२२, इत्यादि  |
|                                | भिण्याणि                  | ,,        | ४७, ३३२,          |
|                                | भिएयं                     | भू० कु०   | ३७, २०६, इयतदि    |
|                                | भरोइ                      | व० ल०     | ६७, ३०६,          |
| j                              | भगंति                     | "         | दर, १ <b>५</b> ६, |
| (                              | भमइ                       | व० ल०     | ३४६,              |
| )                              | भिमग्री                   | सं० कु०   | १३३,              |
| १६९भम-= भ्रम् (भ्रमण करना)     | भमित्ता                   | ,,        | ५४१,              |
| (                              | भमेज                      | वि० ल०    | ३०७               |
| १७० भय = भज् (विकल्प करना)     | भयगिज्जो                  | कु० प्र०  | ४३०,              |
| (                              | भुत्तृग                   | सं० कृ०   | ३ <i>६</i> ७,     |
|                                | भुंजर्दे                  | व० ल०     | ६८, ११८, इत्यादि  |
| १७१ — भुंज = भुज (भोग करना)    | भुंजए                     | 11 11     | ३०६,              |
| १७१ — भुंज = भुज़ (भोग करना)   | भुंजिऊण                   | सं० कृ०   | · २६७,            |
| Ĺ                              | भुंजिज्जो                 | वि० ल०    | ३०८, ३११,         |
|                                | -                         |           |                   |

11 11

## वसुनन्दि-श्रावकाचार

|                                      | . Tar               |                 | १४६                    |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| म्य – ह्या ग्रेप                     | रिव <b>इ</b>        | 11 11           | १६४                    |
| हव = हद् रोना                        | र हवसि<br>े         | 11 11           | १४२                    |
|                                      | र हवेइ<br>———े      | 11 11           |                        |
| १८४ हह हह ् (उत्पन्न होना)           | रुहेइ               | 11 11           | 28X                    |
| १८५ — रुंभ-रुध् (रोकना)              | रंभइ                | 13 11<br>       | १५४, ५३३               |
|                                      | े हंभित्ता          | सं० कु०<br>     | 8 <del>8 8</del> 8 8   |
| १८६ — गेव-हद् (गेना)                 | रोवंतो              | व० कु०          | १४४                    |
| १८७रंज-रंजय (रंगना)                  | रंजिश्रो            | भू० कु०         | १४३                    |
|                                      | ल                   |                 |                        |
| १८८-लग = लग (लगना, संग करन           | मा) <b>लग्गः</b>    | व० ल०           | १५३                    |
|                                      | लंड्ण               | सं० कृ०         | १६३, ५११               |
| <b>१८</b> ६—लम = लम् (पाना)          | लब्भेइ              | कर्मणि व० ल०    | ३४३                    |
|                                      | (लहड                | व० ल०           | १०८, १८६, १८७          |
|                                      | लहिऊग               | सं० कृ०         | ७३, २६६                |
| १६०—लह = लभ् (पाना)                  | ) लहिज्जो           | वि० ल०          | 308                    |
|                                      | (लहेइ               | व० ल० ६ ध       | =, <i>६६,</i> १०३, ४८१ |
| १६१लाय = लागय् (लगाना)               | लायंति              | 1, 11           | १७०                    |
| १६२—लिइ = लिख् (लिखना)               | लिहाविऊग्           | णि० सं० कृ०     | २३७, ३४४, ३६२          |
| १६३—लोइ = लुठ् (लोटना)               | लोट्टाविति          | णि० व० ल०       | 958                    |
| १६४ — लंघ = लंघ् लंघय्               | लंघिता              | सं० कृ०         | १४३                    |
| १६५ — लिहक लहुक नि + ली (छिप         |                     | व० ल०           | १०३, १२१               |
|                                      | व                   |                 | ,                      |
|                                      | 4                   |                 |                        |
| १९६—बच = त्रज् (जाना)                | ∫ वश्रद             | व० ल०           | ६४, ३०५                |
|                                      | विचिम               | 11 11           | <i>e3</i> \$           |
|                                      | वज्जदद्व            | कु० प्र०        | 58                     |
|                                      | वज्जप               | वि० ल०          | २६०                    |
| •                                    | विजिज्ञऊण           | सं० कु०         | 328                    |
| १६७—वज = वर्जय् (छोइना)              | - विजिज्जिह         | कर्मणि व० ल०    | २६५                    |
|                                      | विजिज्जा            | वि० ल०          | १२४                    |
|                                      | वज्जिज्जो           | 91 11           | 3 છ                    |
|                                      | ( वज्जेयव्वं        | ক্ত <b>্স</b> ং | 50                     |
| <b>१९८</b> —व <b>ट</b> = इत् (वरतना) | वद्टंतो             | व० कु०          | XXX                    |
| १९९—वड्ड = त्रुध् (बढ़ना)            | वहुर                | व० ल०           | <b>5</b> Ę             |
| ٠                                    | <b>वग्गाइस्सामि</b> | भ० ल०           | २३२, २३६               |
|                                      | <b>चिएएउं</b>       | हे० कु०         | ४७६, ४८२               |
|                                      | विणिए               |                 | <b>द</b> ६             |
| २०० — वरण = वर्णय्                   | विणिग्रह्मो         |                 | 83                     |
| (वर्णन करना)                         | विग्गिज्ञप          | कमंग्गि व० ल०   | <b>१</b> ३२            |
|                                      | विग्गिया            | भू० कृ०         | १७० इत्यादि            |
|                                      | विण्णयं             | n               | ५७, २७३                |
|                                      | विग्गोउं            | सं० कृ०         | ४४२                    |

२१४—विलिज = वि + ला (नष्ट होना) विलिज्ज २१५—विलिइ = वि + लिइ (चाटना) २१६-विलव = वि + लप्

(विलाप करना)

२१७-विवज = वि + वर्जय

२१९-विसह = वि + सह

२१८-विस = विश् (प्रवेश करना)

(सहन करना)

(देखो नं० १६६)

२०२-वस = वस् (वसना)

२०३-वप = वप् (बोना)

२०१-वय = व्यय (व्यय होना)

२०४ — विजाग = वि + ज्ञा (जानना)

२०५—विज = वीजयू (पंखा चलाना)

२०६ — विशा = वि + नी (बिताना,

दूर करना)

२०७—विरणय = वि+शा (जानना)

२०६--वित्थर = वि + स्तृ (फैलना)

२१० - वित्थार = वि + स्तारय्

२११--विद्धंस = वि + ध्वंस

२१३-वियप = वि+कल्पय,

करना)

२१२-विभग्ग = वि + मार्गय (श्रन्वे-

षण करना)

(विचार करना)

(देखो नं० २०३)

२०८-वितर = वि + तृ (स्त्रर्पण करना) वितीरिज्जा

विवज्जप विविज्जयव्वा विवज्जेश विवज्जंतो

वद्ध (वहु)

वयंति

वसइ

वसियव्वं

विजाणह

विज्ञज्जद विगोऊग

विराणेश्रो

विण्लेया

वित्थारियव्वं

वित्थारिऊग्

वित्थारिज्जइ

वित्थारिज्जो

विमग्गित्ता

वियप्पिऊण

वियप्पिय

वियागुसु

वियागीहि

विलिइति

विलवंतो

विवज्जर

विलवमाणो

वियाग

विधंसेइ

(विनष्ट

वावियं

विसइ विसह विसहर

विसहद

२२०—विपुडम = वि+शुध् (शुद्ध होना) विसुद्धमाणो २२१-विसूर = लिद् (लेद करना) विस्रइ

व० ल० आ० ल० व० ल०

व० ल०

ब० ल०

व० कु०

11 11 ब० कु० व० कु०

420 739

५७, २६५

२१४, २६७ १५६, १६१

888

१४०

250

838

## वसुनन्दि-श्रावकाचार

| / <u></u>                                                              | C->                             | G                      | y.,,                        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| (देखों नं० २१८)                                                        | विसेज्ज                         | वि० ल०                 | 80 8<br>85 -                |
| २२२—विस्मर = वि + स्मृ (भूल जाना)                                      | विस्सरियं                       | মু০ ক্ত <b>ে</b>       | १६०                         |
| 993 - 67 = 67 - 67 - 67 = 67 - 67 = 67 - 67 = 67 - 67 = 67 - 67 = 67 = | विहरि <b>ऊ</b> ण                | सं० कु०                | <b>५</b> २८                 |
| २२४विम्र = विद् (जानना)                                                | विति<br><del>केन्द्र</del> िनं  | बरलर                   | ३७ <i>६</i><br>२ <b>१</b> ३ |
| (देखो नं० २२२)                                                         | वीसरियं                         | भू० कृ०                | 7 ? ?<br>0 3                |
| २२५ — वृच्च = वच् (बोलना)                                              | वुच्चइ                          | व० ल०                  | ६६                          |
| २२६ — वेद्य (श्रनुभव करना)                                             | वेएइ                            | II a TE a              | ४५<br>४७ <i>१</i>           |
| २२७—वेढ = वेष्ट्र (लपेटना)                                             | चेढि ऊण्<br><del>चे च्य</del> ि | स० कृ०<br>भविष्यत्कात  | ४, १३४ <b>इत्यादि</b>       |
| २२८—वय-वच् (बोलना)                                                     | वोच्छामि                        | मावण्यस्य १            |                             |
|                                                                        | वोच्छ्                          |                        | २७३, २६४                    |
|                                                                        | स                               |                        |                             |
| २२९ - मग - भी स्त्रा (मोश)                                             | 772-T-m                         | सं० कृ०                | २८६                         |
| २२६—सय = शी, स्वप् (सोना)<br>२३०—स <b>क्क</b> = शक् (सकना)             | सइऊग्                           | व० त०                  | ४७६ ४५२                     |
|                                                                        | सक्कर<br>संडिज्ज, संडेज्ज       | वि० ल०                 | 358                         |
| २३१—सड = सद्, शद् (मड़ना)                                              | सद्दद                           | व० ल०                  | १८६                         |
| 232_BZ - 9Z 1 W                                                        | सद्दाप<br><b>सदहमा</b> गो       | ৰ তক্ত<br>ৰ তক্ত       | ५६                          |
| <b>२३२</b> —सद्द = श्रद् + धा (श्रद्धा करना)                           | स <b>द्द</b> ंतस्स              | 40 810                 | <b>१</b> 0                  |
| (अक्षा करना)                                                           | सहहतारत<br>सहहंती               | 11                     | <b>४</b> ७                  |
| २३३—ममज्ज = सम् + ऋर्ज, (उपा-                                          | सम्बद्धाः                       | <i>',</i><br>মু০ ক্যু০ | ३४६                         |
| र्जन करना)                                                             |                                 |                        | 4,00                        |
| २३४समालह = समा + लभ्<br>(विलेपन करना)                                  | समलहिजा, समालहि                 |                        | ४३८                         |
| २३५ — समाण = सम् + श्राप् (पूरा करना)                                  |                                 | व० ल०                  | १३६ ४६६                     |
| २३६ — सर = सृ (ग्राश्रय लेना)                                          | सरिऊण                           | सं० कृ०                | ५१६                         |
|                                                                        | सहद्                            | व० ल०                  | 83                          |
| २३७—सह + सह (सहना)                                                     | सहसि                            | ,                      | १६४                         |
| (6 )                                                                   | सहेइ                            | "                      | १७६, २०१                    |
| २३८—साह = साध् (सिद्ध करना)                                            | साहामि                          | u                      | <b>%</b> 03                 |
| २३९—सिज्भ = सिध् (मिद्ध होना)                                          | सिज्भइ                          | u                      | ५११, ५३८                    |
|                                                                        | सिज्भेड                         |                        | \$ <b>\$</b> \$ \$ \$ \$    |
| २४०—सुण = श्रु (सुनना)                                                 | सुणह                            | आ०ल∘<br>∹ —            | x, 788                      |
| २४१ मुम्राव = स्मारय् (याद दिलाना)                                     |                                 | सं० कु०                | १७०<br>४ <b>४</b>           |
| २४२ — मुस्स = शुप् (यूखना)                                             | सुस्सइ                          | व० ल०                  |                             |
| ० ० २- चेन (वेना ननग)                                                  | सेवइ                            | u To                   | १३२<br>१६ <b>५</b>          |
|                                                                        | सावश्रा<br><del>ने ंने</del>    | মু <b>৹ ক্ত</b> ০      |                             |
|                                                                        |                                 | व०कृ०                  | ११३, १६४                    |
| २४४—सो, सोग्र = स्वप् (मोना)                                           | सोऊण                            | मं० कृ०                | १४०                         |
| २४५—सोह = शोधय् (शुद्धि करना) $\left\{\right.$                         | लाहऊस<br>चो <del>चिन</del>      | "                      | २३१, ३०८<br>५४६             |
|                                                                        |                                 | u                      | २०५<br>३ <b>५</b> ४         |
| २४६संकप्प = सम् + कल्पय्<br>(संकल्प करना)                              | संकप्पिऊग                       | · ·                    |                             |
| २४७—संकीड = संम् + कीड् (खेलना)                                        | संकीडइ                          | व० ल०                  | ¥=€                         |

|                                                             | प्राञ्चत-धातुरूप-संग्रह |           | १७१                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| २४८—संचिद्ध = सम् + स्था (वैठना)                            | संचिट्टइ                | "         | ५३६                                     |
| २ <b>४६</b> — संखुह = सम् + चिप्                            | संबुहइ                  | "         | ५२१                                     |
| (द्वेपर्यं करना)                                            | 1344                    |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| २५० संजाय = सम् + जन                                        | संजायइ                  | 11        | ३७२, ५२३                                |
| (उत्पन्न होना)<br>२५१—संटा = सम् + स्थापय्<br>(स्थापन करना) | संठाविऊण                | सं० कृ०   | ४०८                                     |
| २५२—संभवं = सम् + भू (होना)                                 | संभवइ                   | व० ल०     | १७८                                     |
| २५३ —संगूस = सम् + भूष्<br>(त्र्रालंकृत करना)               | संभूसिऊण                | सं० कु०   | 33 \$                                   |
| २५४—संसोह = सम् + शोधय<br>(शुद्ध करना)                      | संसोहिऊण                | सं० कृ०   | <b>₹€</b> ३                             |
| (5% " ' ' ' )                                               | · <b>ह</b>              |           |                                         |
| ſ                                                           | हराइ                    | व० ल०     | <b>⊏३, ११</b> ३                         |
|                                                             | हण्ह                    | आ० ल०     | १४६                                     |
|                                                             | हिंगिउजह                | क० व० ल०  | € €                                     |
| २५५—हरण ≃ हन् (बध करना) {                                   | हणिऊग                   | सं० कृ०   | ५२५                                     |
|                                                             | हरों इ                  | व० ल०     | ६७, ४३८                                 |
|                                                             | हर्णित                  | 11 11     | x3                                      |
| २५६ इम्म = हन् (बध कग्ना)                                   | हम्ममाणो                | व० कृ०    | १५२                                     |
|                                                             | हर <b>इ</b>             | व० ल०     | 56, 20%, 205                            |
| २५७—हर = $\varepsilon$ (हरण करना)                           | हरिऊण                   | सं० कु०   | १०२                                     |
| (                                                           | हवइ                     | व० ल० ५   | १६, ६८, ११८ इत्यादि                     |
| )                                                           | हवे                     | वि० ल०    | २२१, २२३ इत्यादि                        |
| २५८—हव = भू (होना)                                          | ह <b>बेइ</b>            | व० ल०     | ४८३                                     |
| (                                                           | हवंति                   | ,,        | ६०, २०७, २६०                            |
| २५९—हस $=$ हस् $(हसना)$                                     | हसमाणेण                 | व० कु०    | १६४                                     |
| (                                                           | हिंडइ                   | व० न०     | ६१                                      |
| २६०—हिंड = हिगड् )                                          | हिंडाविज्ज 🛭            | णि० व० ल० | १०७                                     |
| (भ्रमण करना)                                                | हिंडिग्रो               | भू० कृ०   | १३०                                     |
| (                                                           | हिंडंतो                 | व० कृ०    | १७७                                     |
| (देखो २५३)                                                  | हिप्पइ                  | क० व० ल०  | ७३                                      |
| २६१—हिंस = हिंस् (हिंसा करना)                               | हिंसियव्वा              | कृ०       | २०६                                     |
| ſ                                                           | हुज्जा                  | वि० ल०    | 63                                      |
|                                                             | हुंति                   | व० ल०     | <i>१४,४६</i>                            |
|                                                             | होइ<br>होदि             | "         | १४०, १७३, २१३                           |
|                                                             | होदि                    | "         | ३५४                                     |
| २६२ हु = भू (होना)                                          | होऊण                    | सं० कृ०   | १२६, १३१                                |
|                                                             | होज्जउ                  | आ० ल०     | 338                                     |
|                                                             | होंति                   | व० ल०     | ६२, २३० इत्यादि                         |
| ļ                                                           | होहर                    | भ० ल०     | 339                                     |
| (                                                           | . होहिंति               | "         | メヨマ                                     |
|                                                             |                         |           |                                         |

# ६ प्राकृत-शब्द-संयह

| प्राकृत                            | संस्कृत                 | हिन्दी                                   | गाथाङ्क |  |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------|--|
| ' স্থা                             |                         |                                          |         |  |
| <b>श्र</b>                         | श्रुति                  | अधिक                                     | १६६     |  |
| <b>श्रह्</b> दुट्ठ                 | श्रति दुष्ट             | अत्यन्त दुष्ट                            | ६७      |  |
| <b>श्रइ</b> थूल                    | त्र्रति स्थूल           | बादर-बादर                                | १ =     |  |
| श्रद्याल                           | श्रति बाल .             | बहुत छोटा                                | ३३७     |  |
| <b>ग्र</b> इसरस                    | श्रति सरस               | अतिरस-पूर्ण                              | २४२     |  |
| ग्रइसुगंध                          | ऋति सुगंध               | अति उत्तम गन्ध                           | २४२     |  |
| श्रक                               | श्चर्क                  | सूर्यं, आक, सुवर्ण दूत (दे०)             | ४२७     |  |
| श्रककस                             | <b>श्र</b> कर्कश        | कोमल                                     | ३२७     |  |
| श्रकद्टिम                          | <b>श्रकृ</b> त्रिम      | स्वाभाविक, बिना बनाया                    | ४४६     |  |
| श्रकय                              | <b>ग्र</b> कृत          | अकृत                                     | ४२८     |  |
| श्रक्ख                             | ग्रच                    | आँख, आत्मा, द्विन्द्रियजन्तु चकेकी धूरी, | •       |  |
|                                    |                         | कील, पाशा                                | ६६      |  |
| ग्रक्खय                            | <b>श्र</b> च्त          | अखंड, चावल, धाव-रहित, अखंडित, संपूर्     | गं ३८४  |  |
| <b>श्र</b> क्षर                    | ग्रदर                   | वर्ण, ज्ञान, चेतना, अविनश्वर, नित्य      | ४६४     |  |
| <b>श्र</b> क्खलिय                  | <b>त्र्यस्</b> वलित     | अबाधित, निरुपद्रव, अपतित, प्रतिध्वनित    |         |  |
| <del>श्रक</del> ्वीण               | <b>श्र</b> दीग्         | क्षय-रहित, अखूट, परिपूर्ण, ह्रास-शून्य   | ५१२     |  |
| श्र <del>क</del> खीण <b>महान</b> स | <b>त्र्रक्षीणमहान</b> स | अक्षय भोजनवाला रसोईघर                    | ३४६     |  |
| <b>श्र<del>व</del>खीणल</b> िख      | <b>श्रद्धी</b> ग्गलिंध  | अक्षय ऋद्धि                              | ४५४     |  |
| <b>ग्रक्खोह</b>                    | <b>ग्र</b> चोभ          | क्षोभ-रहित, स्थिर, अचल,                  | 828     |  |
| *श्रगणित्ता                        | श्चगग्यित्वा            | नहीं गिनकर                               | १६४     |  |
| †श्रगिरहंत                         | श्रगृह्णन्              | नहीं ग्रहण कर                            | २१२     |  |
| श्चिग                              | श्चिंग्न                | आग .                                     | ६५      |  |
| त्रगुरुल <b>ह</b>                  | श्चगुरुलघु              | न छोटा, न भारी                           | प्रइप्र |  |
| त्रघाइ                             | श्रघाति                 | कर्म-विशेष                               | ४३२     |  |
| ग्रचित्त .                         | श्रचित्त                | जीव-र्हित, अचेतन                         | 388     |  |
| <b>श्रचित्तपू</b> जा               | <b>ग्र</b> चित्तपूजा    | प्रासुक-द्रव्योंसे पूजा                  | ४५०     |  |
| श्रह्मण                            | श्रर्चन                 | पूजन, सन्मान                             | २२४     |  |
| श्रिश्च                            | त्र्रचि                 | दीपशिखा, अग्निज्वाला, कान्ति, तेज,       |         |  |
|                                    |                         | किरण, (लौकान्तिक देवोंका विमान)          | ४३६     |  |
| श्रच्युत                           | <b>श्र</b> च्युत        | मोलहर्वा स्वर्गं, विष्णु                 | ४६४     |  |
| <b>ग्र</b> च्छुर                   | श्रप्सरा                | देवी, रूपवती स्त्री                      | ४८८     |  |
| श्रच्छेरय                          | <b>श्राश्च</b> र्य      | अचरज                                     | 52      |  |
|                                    |                         |                                          |         |  |

|                                   | प्राकृत-शब्द-संग्रह            |                                                              |                            |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| श्रजोगकेवलि                       | <b>त्र्योगकेव</b> ली           | योग-रहित केवली                                               | ५३४                        |
| *ग्रजंपणिज्ज                      | <b>श्र</b> जंप <b>णी</b> य     | नहीं कहने योग्य                                              | ७६                         |
|                                   | ∫ ग्रय                         | आज, आर्य, वैश्य, स्वामी,                                     | છે.ઠ                       |
| ্র স্মতন                          | र्रे ऋार्य                     | उत्तम, श्रेष्ठ, सार्थु, पूज्य                                |                            |
| ग्रज्जिय                          | <b>ग्र</b> ाजित                | उपार्जित, पैदा किया हुआ                                      | 888                        |
| ग्रज्भयग्                         | ग्रध्ययन                       | अध्ययन, अध्याय                                               | ३ <b>१</b> २               |
| ग्रज्भावग्                        | <b>ऋ</b> ध्यापन                | पढ़ाना                                                       | २३७                        |
| ग्रह                              | <b>ग्रा</b> र्च                | पीड़ित, ऋत, गत, प्राप्त, दुकान हाट,                          | २२८                        |
|                                   | ग्रह                           | घरका ऊपरी भाग, आकाश                                          |                            |
|                                   |                                | अट्ट (दे०) कृश, महान्, निर्लज्ज, शुक, शद<br>सुख, असत्य       | द,                         |
| अट्ठ                              | 双边                             | आठ, वस्तु, विषय <sub>,</sub> वाच्य, तात्पर्य <b>,</b> प्रयोज | न,                         |
|                                   |                                | फल, धन <sub>,</sub> इच्छा, लाभ                               | ५६                         |
| ग्रहुमभत्त                        | <b>श्र</b> ष्टमभक्त            | तेला, तीन <b>दिन</b> का उपवास                                | ३७७                        |
| श्र <mark>द</mark> ुमी            | श्रप्टमी                       | तिथि-विशेष                                                   | ३६२                        |
| श्रद्धि                           | ग्रस्थि                        | हर्डी, अर्थिन्-अभिलापी, याचक                                 | 3 2                        |
| त्र्रणयार                         | त्र्यनगार                      | गृह-रहित मुनि, भिक्षुक, आकार-रहित                            | २                          |
| ग्रण्वरय                          | श्चनवरत                        | निरन्तर, सदा                                                 | १५६                        |
| ग्रग्ग                            | ग्रन्य                         | दूपरा                                                        | 03                         |
| ‡त्र्राण्यात्थ                    | <b>श्र</b> न्यत्र              | अन्य जगह                                                     | २७४                        |
| <b>त्र्राण्या</b> ग               | ग्र <b>ज्ञान</b>               | मिथ्याज्ञान                                                  | ५३६                        |
| ग्रण्णाणी                         | ग्रज्ञान <u>ी</u>              | अज्ञ, मिथ्या <b>ज्ञानी</b>                                   | 3 \$ \$                    |
| श्रगागद                           | श्चनागत                        | भविष्यकाल                                                    | २२                         |
| † ग्रागिच्छमाग                    | <b>ग्र</b> निच्छमान<br>        | नहीं चाहते हुए                                               | ७६                         |
| अग्रिट                            | <b>ग्र</b> निष्ट               | अप्रीतिकर                                                    | १८२                        |
| त्र्रा <b>ग्</b> मा               | <b>ग्र</b> णिमा                | अत्यन्त छोटावन जानेकी ऋद्धि                                  | ३४६                        |
| त्र्राण्यद् <u>वि</u> गुण्        | स्रनिवृत्तिगु <b>ण</b>         | नवाँ गुणस्थान                                                | ४२०                        |
| श्रिणिल<br>श्रिरिणय               | श्रनिल<br>श्रन्वित             | पवन                                                          | 358                        |
| श्रारत्व<br><b>त्रमु</b>          |                                | युक्त, सहित                                                  | 88                         |
| -                                 | त्रमु                          | परमाणु, पुद्गलका अविभागी अश                                  | 28                         |
| त्र्रणुकंपा<br>*त्र्रगुगग्तंत     | त्र्रनुकम्पा<br>त्र्रनुगग्ययन् | दया करना, भक्ति करना<br>गिनता हुआ                            | 38°                        |
| <b>त्र</b> णुद्दिस                | त्रपुराजनम्<br>त्रमनुदिश       | कल्पातीत विमान                                               | २२ <i>७</i><br>४६ <b>१</b> |
| श्रुपालिऊण्<br>*त्रुणुपालिऊण्     | <b>त्र</b> पुत्रस्             | अनुपालन कर                                                   | ४३४                        |
| <b>श्र</b> णुभव                   | ग्रनुभव                        | ज्ञान, वोध, कर्म-फलका भोग, निश्चय                            | ४१                         |
| <b>त्रुग्य</b>                    | <b>त्र</b> नुभाग               | प्रभाव, माहात्म्य                                            | ५१६                        |
| <b>त्रणुभूय</b>                   | <b>श्रनु</b> भूत               | अनुभव किया हुआ, अनुभव कर                                     | ४३८                        |
| त्र <u>य</u> ुमग्ग                | <b>त्र</b> नुमार्ग             | अनुसार                                                       | 388                        |
| त्र <u>ा</u> णुमण्                | <b>श्र</b> नुमन                | अनुमति देना                                                  | 8                          |
| त्र <u>ज</u> ्ञम् ज्<br>त्रमुमग्ग | <b>श्रनुमनन</b>                | अनुमोदन करना                                                 | ३००                        |
| <b>श्र</b> णुमोय                  | त्र <u>जन</u> ्ता<br>त्रानुमोद | प्रशंसा करना                                                 | 30                         |
| श्र <u>य</u> ुमोयणं               | श्रनुमोदन                      | अनुमति देना                                                  | २४८                        |
| 23                                | <b>3</b> ( .                   | · • · · · · · · ·                                            | , ,                        |

## वसुनन्दि-श्रावकाचार

| त्रगुराय                       | श्चनुराग                  | प्रेम, प्रीति                            | ४१५                |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| <b>त्र्र</b> णुरूव             | <b>ग्रनुरू</b> प          | अनुकूल, योग्य, उचित                      | 378                |
| <b>त्र</b> णुलोह               | श्रगुलोभ                  | सूक्ष्म लोभ                              | ५२३                |
| त्रगुवटु                       | <b>ग्र</b> न्वर्थ         | सार्थक                                   | १७२                |
| <b>त्र्र</b> णुवेहण्           | ग्रनुपेच्ण                | चिन्तवन                                  | २८४                |
| त्रणुव्वय                      | <b>त्रगु</b> वत           | स्थूलव्रत                                | २०७                |
| <b>*त्र्रणुहविऊ</b> ण          | <b>श्रनु</b> भूय          | अनुभव कर                                 | २६६                |
| <b>त्र्रा</b> णेयविह           | ग्रनेकविध                 | नाना प्रकार                              | १३                 |
| त्र्रारणीण्य                   | <b>ऋ</b> न्योन्य          | परस्पर                                   | १७०                |
| श्रग्ंगकीडा                    | ग्रन <b>ङ्ग</b> -क्रीडा   | अप्राकृतिक मैथून सेवन                    | २१२                |
| <b>श्र</b> ण्ंत                | श्रनन्त                   | अनन्तरहित                                | २२                 |
| <b>त्र्रण्</b> तचउट्टय         | श्रनन्तचतुष्ट्य           | अनन्तज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य            | ११                 |
| त्रत                           | श्राप्त                   | सत्यार्थ देव, आत्मा, आर्त-पीड़ित, आत्म-  |                    |
|                                |                           | दुखनाशक, सुख-उत्पादक, आत्त-गृहीत         | ६                  |
| <b>श्रता</b>                   | त्राप्त, त्रात्मा         | ज्ञानादि गुण-सम्पन्नआत्मा, जीव           | 300                |
| श्रतिहि                        | <b>त्र्रा</b> तिथि        | तिथिके विचार-रहित साधु                   | 388                |
| त्रस्थ                         | त्र्र्यभ्रम्न, ग्रस्त     | वस्तु, धन, प्रयोजन, अस्त्र, भोगना, बैठना | २८                 |
| ग्रत्थ-पज्जय                   | <b>ऋर्थ</b> पर्याय        | स्थमपर्याय                               | २६                 |
| ‡ग्रत्थु                       | ग्रस्तु                   | हो, रहा आवे                              | १८६                |
| <b>ग्रद्</b> ग्र               | ग्रद्य                    | निर्दय                                   | द ३                |
| ग्रद्त्त                       | ग्रद्त्त                  | नहीं दिया हुआ                            | २०५                |
| <b>त्र्रदीणवय</b> ग्           | <b>त्र्रदोन्</b> वचन      | दीनता-रहित वचन                           | २०४                |
| श्रधम्म                        | <b>ऋ</b> धर्म             | अधर्म द्रव्य, पाप कार्य                  | ३१                 |
| त्रद                           | <b>ઝ્ર</b> ર્ધ            | आधा                                      | १७                 |
| ग्रदद                          | त्र्रर्धार्घ              | आधेका आधा, चौथाई                         | १७                 |
| ग्रद्धवह                       | <b>ग्र</b> र्घ <b>प</b> थ | अर्घ-मार्ग                               | ३०६                |
| <b>ग्र</b> पज्जत्त             | <b>त्र</b> पर्याप्त       | पर्याप्तियोंकी पर्णतासे रहित, असमर्थ     | १३                 |
| श्रपत्त                        | ग्रपात्र                  | अयोग्य, पात्रता-रहित                     | २२३                |
| <b>त्र</b> पवेस                | <b>श्र</b> प्रवेश         | प्रवेशका अभाव                            | 58                 |
| श्रप                           | श्रात्मा, ग्रल्प, ग्राप्त | आत्मा, आप्त, पिता, वाप २४१               | , २५५              |
| ग्रपमत्त                       | ग्रप्रमत्त                | सातवाँ गुणस्थान                          | ५१६                |
| ग्रपा                          | ग्रात्मा                  | जीव                                      | ३०२                |
|                                | <b>ग्र</b> पृष्ट          | ∫ नहीं पूछा हुआ,                         | ३०१                |
| <b>त्रपुट्ट</b>                | र् ग्रस्पृष्ट             | { नहीं छुआ हुआ                           | •                  |
| त्र <b>पु</b> ण्गा .           | त्रपूर्ण                  | अधूरा                                    | १५३                |
| त्रपु <mark>व्वकर</mark> ण     | <b>ग्र</b> पूर्वकरण       | परिणाम विशेष, आठवाँ गुणस्थान             | ५१८                |
| <b>श्र</b> फरस                 | त्र्यस्पर्श               | स्पर्शका अभाव                            | <b>३२७</b>         |
| श्रन्भंग<br>श्रन्भंग           | <b>श्र</b> भ्यंग          | तैल-मर्दन, मालिश                         | ३३ <b>८</b>        |
|                                | <b>श्र</b> भ्युत्थान      | आदरके लिए खड़ा होना                      | २२ <i>५</i><br>३२८ |
| न्न <b>्भ</b> हाग्<br>नार्ध्यस |                           |                                          |                    |
| <b>ग्रन्भुद्</b> य             | श्रभ्युदय<br>सारिधान      | उन्नति, उदय, स्वर्गीय सुखोंकी प्राप्ति   | ३७१                |
| <b>ग्रभिभूय</b>                | श्रमिभूत                  | पराभूत, पराजित                           | १२६                |

| प्राकृत-शब्द्-संग्रह १७४ |                               |                                       |                     |  |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|
|                          | માજુત સ                       | ष्द-स <b>त्र</b> ह                    | १७४                 |  |
| श्रमिय                   | <b>∫ श्र</b> मित              | परिमाग्-रहित                          | ४३६                 |  |
| श्रामप                   | रे श्रमृत                     | सुधा, चन्द्रमा (दे०)                  |                     |  |
| श्रमुग                   | <b>श्र</b> मुक                | वह, कोई                               | ३८४                 |  |
| <b>ंश्रमु</b> ण्ंत       | <b>ग्रजानन्</b>               | नहीं गिन कर, नहीं जान कर              | ११६                 |  |
| अमूढदिश्ची               | त्रमूददृष्टि                  | सम्यग्दृष्टि, तत्त्वदर्शी             | ४८                  |  |
| <b>ग्रमे</b> ज्भ         | <b>श्र</b> मेध्य              | अशुचि वस्तु, विष्टा                   | <b>5</b> X          |  |
| ग्रय                     | ʃ ग्रयस् , ग्रायस             | लोहा, लोहेसे बना हुआ, आग-पर्वत        | २१६                 |  |
| 214                      | { ग्रयस् , ग्रायस<br>{ ग्रज   | वकरा                                  | 688                 |  |
| ग्रयरु                   | त्र्रगुरु                     | सुगन्धित काष्ठ-विशेष                  | ४२८                 |  |
| श्रयस                    | <b>ग्र</b> यश                 | अपयग                                  | १२७                 |  |
| †श्रयाग्माण              | श्रजाग्गमा <b>ग्</b>          | नहीं जानता हुआ                        | ५४६                 |  |
| ग्रयार                   | <b>त्र्यकार</b>               | अ-अक्षर                               | ४६५                 |  |
| अरइ                      | <b>ग्र</b> रति                | ग्लानि, वेचैनी                        | 5                   |  |
| त्र्ररण्ग                | <b>ग्रर</b> एय                | वन, जंगल                              | € €                 |  |
| <b>ग्र</b> रविंद         | <b>श्चर्</b> विंद             | कमल                                   | ४३६                 |  |
| त्ररुह                   | ग्रर्हत्, ग्ररुह              | पूजाके योग्य, परिग्रह-रहित, जन्म-रहित |                     |  |
| _                        |                               | जन्म नहीं लेनेवाला                    | ३८२                 |  |
| <b>श्ररूवि</b>           | ग्ररूपि                       | रूप-रहित, अमूर्तिक                    | १६                  |  |
| †ग्रलहमाण                | ग्रलभमान                      | नहीं पाता हुआ                         | ११५                 |  |
| ग्रलाह                   | त्रलाभ                        | अप्राप्ति                             | २७६                 |  |
| त्र्राल                  | <b>ग्र</b> लि                 | भ्रमर                                 | ४२८                 |  |
| त्र्रालय                 | त्र्यलीक                      | असत्य वचन, भूठ, निष्फल, निरर्थक, कपा  |                     |  |
| त्रानुद्धय               | <b>ग्र</b> लुब्धक             | लोभ-रहित                              | २२४                 |  |
| अवगहरा                   | त्र्यवगहन                     | अवलोकन,                               | ४३४                 |  |
| ग्रवगाहन                 | श्रवगाइन                      | अवस्थान, अवगाहन                       | २०                  |  |
| <b>श्रव</b> ज्ज          | <b>ऋ</b> वद्य                 | पाप, निन्दनीय                         | ६३                  |  |
| श्रवतिएग्                | <b>श्र</b> वतीर्ग             | पार उतरा हुआ                          | ५४२                 |  |
| श्र <b>वमा</b> ण         | <b>ग्र</b> पमान               | तिरस्कार                              | १२५                 |  |
| अवर                      | ग्रपर <b>, श्र</b> वर         | दूसरा, पाश्चात्य, हीन, तुच्छ          | ૭                   |  |
| <b>त्रवराजिय</b>         | श्रपराजित                     | कल्पातीत विमान                        | ४६२                 |  |
| <b>ऋवरा</b> गिहय         | <b>त्र्र</b> पराह्निक         | सायंकालिक                             | २८४                 |  |
| त्रवराह                  | <b>श्र</b> पराध               | कसूर, अपराध (दे०) कटी, कमर            | १४६                 |  |
| ग्रवस                    | ग्रवश                         | पराधीन                                | 90                  |  |
| <b>ग्रवसाण</b>           | त्र्यवसान                     | अन्त                                  | २८१                 |  |
| <b>ग्रवसारिय</b>         | <b>त्र्यपसारित</b>            | दूर किया हुआ, खींचा हुआ               | ४३७                 |  |
| त्र्रवसेस<br>            | <b>ग्र</b> वशेप               | अवशिष्ट, वाकी                         | २७१                 |  |
| त्रवाय<br>               | ग्रवाय<br>                    | ज्ञान विशेष                           | <b>२</b> ६          |  |
| ग्र <b>ंवावाह</b>        | श्रव्याबाध<br><del>- वि</del> | वाधा-रहित<br>रिन्नेट स्टिस            | <b>X</b> ₹ <b>X</b> |  |
| <b>ग्र</b> विच्छिग्ग     | ग्रविच्छिन्न<br>              | विच्छेद-रहित                          | ३५४                 |  |
| त्र्रविभागी<br>———       | त्र्रविभागी<br>               | विभाग-रहित                            | <b>१</b> ६          |  |
| श्रविरइ                  | त्र्यविरति<br>—               | असंयम<br>                             | 38                  |  |
| <b>त्रविरयसम्माइ</b> डी  | <b>त्र्र</b> विरतसम्यग्दृष्टि | चतुर्थगुणस्थानवर्त्ती                 | २२२                 |  |

| _                      |                             | •                                |                                          |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>त्रवि</b> वाग       | <b>त्र्र</b> विपाक          | फल-रहित                          | ४३                                       |
| <b>श्र</b> सई          | <b>त्र्यस</b> ती            | कुलटा                            | 388                                      |
| ग्रसग्                 | ग्रशन                       | भोजन                             | <b>≂</b> 8                               |
| ग्रसप्पलाव             | श्चसत्प्रलाप                | मिथ्या वकबाद                     | 662                                      |
| श्रसन्भाव              | ग्रसद्भाव                   | यथार्थताका अभाव                  | 3 = 3                                    |
| ग्रसन्भावट्टवर्णा      | <b>ग्रसद्भावस्थापना</b>     | अतदाकार स्थापना                  | ३८४                                      |
| <b>ग्रस</b> रीर        | श्रशरीर                     | शरीर-रहित                        | 88                                       |
| <b>ग्र</b> साय         | <b>श्र</b> सात              | साता-रहित                        | १०१                                      |
| श्रस्सिणी              | <b>श्र</b> श्विनी           | नक्षत्र विशेष                    | ३६६                                      |
| <b>ग्रसु</b> ह         | त्रशुभ, त्रमुख              | बुरा, दुःख                       | ३६                                       |
| <b>ग्रसु</b> इ         | त्र्रशुचि                   | अपवित्र                          | 50                                       |
| <b>श्रमुहावह</b>       | <b>ग्र</b> शुभावह           | दुःखज <b>न</b> क                 | १३५                                      |
| श्रसेस                 | <b>ग्र</b> शेष              | समस्त                            | ?                                        |
| <b>ग्रसोय</b>          | श्रशोक                      | वृक्षविशेप                       | ४३१                                      |
| <b>श्र</b> संख         | <b>ग्र</b> संख्य            | संख्या-रहित                      | १७६                                      |
| श्रसंखेज्जय            | ग्रसंख्येय                  | गिननेके अयोग्य                   | १७६                                      |
| <b>श्रसं</b> जद        | <b>ग्र</b> संयत             | अविरत,संयम-रहित                  | 38€                                      |
| ंग्रह                  | श्रथ, ग्रघ, ग्रहन् , ग्रघः  | अव, पाप, दिन, नीचे               | 8 6 =                                    |
| ग्रहवा                 | <b>श्र</b> थवा              | विकल्प                           | २७७                                      |
| <b>श्रहिय</b>          | ग्रहित, ग्रिधिक,ग्रधीत,     | अहितकर, शत्रु, अधीर, पठित, विशेष | 3=8                                      |
| श्रहिच                 | <b>श्र</b> घिप              | स्वामी, मुखिया                   | 358                                      |
| <b>ग्रहियरण</b>        | श्रिधिकरण                   | आधार                             | ८६                                       |
| <b>*</b> त्रहिभूसिय    | ग्रमिभूषित, *ग्रमिभूष्य     | आभूषण-युक्त, आभूषरा पहन कर       | X38                                      |
| <b>ग्रहिमुह</b>        | श्रभिमुख,                   | संमुख                            | २७४                                      |
| <b>ग्रहियार</b>        | <b>ग्र</b> धिकार            | आधिपत्य                          | 385                                      |
| <b>त्र्रहिलास</b>      | ग्रमिलाप                    | इच्छा                            | ११२                                      |
| <b>ग्र</b> हिसित्त     | श्रमिषित्त                  | अभिषेक किया गया                  | 8                                        |
| <b>त्र्रहिसेय</b>      | श्रिभिषेक                   | विशेष स्नान                      | 838                                      |
| त्र्रहोलोय             | <b>त्र्र</b> घोलोक          | पाताल-भुवन                       | १७१                                      |
| <b>त्र्रहो</b> विहाय   | <b>श्र</b> घोविभाग          | नीचेका भाग                       | ४६०                                      |
|                        | 7                           | ग                                |                                          |
| त्राइराण               | <b>त्रा</b> कीर्ग्          | व्याप्त                          | ৩5                                       |
| त्राइ <b>रिय</b>       | त्रान्त्<br>त्राचार्य       | गुरु, विद्वान्                   | ५४५                                      |
| त्राउ<br>त्राउ         | त्रायु                      | उम्                              | ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠ |
| त्राउल<br>न्नाउल       | <b>ग्रा</b> कुल             | ठ्य <u>ग्र</u>                   | १.<br>१.६                                |
| त्राउत्त<br>त्राऊ      | त्रा <u>य</u> ु             | जीवन-काल                         |                                          |
| श्राऊ<br>*ग्राऊरिऊण्   | त्रापु<br><b>त्रा</b> पूर्य | पूरा करके                        | १७३<br>५०%                               |
| श्राग <b>म</b>         | त्राप्त<br>त्रागम           | पूरा भरक<br>शास्त्र              | ५१७                                      |
|                        | त्रागम<br>त्राकर            | सास्त्र<br>खानि                  | Ę                                        |
| ग्रागर<br>भागरस्टि     | _                           |                                  | ४१०                                      |
| श्रागरसुद्धि<br>गामस्य | त्र्याकरशुद्धि<br>नाकाण     | खानिमें प्रतिमाकी शुद्धि         | ४४३                                      |
| श्रागास                | त्र्याकाश                   | गगन                              | ₹ १                                      |

|                       | प्राकृत-शब्द-संग्रह |                                     |             |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| श्राणय                | त्र्यानक            | वाद्यविशेष                          | ४१३         |
| त्राणा                | श्राज्ञा            | उपदेश, निर्देश                      | 3 ¥ 3       |
| श्राद्णास             | <b>ग्रा</b> त्मनाश  | अपना विनाश, आत्मघात                 | ३१७         |
| त्रादा                | श्रात्मा            | जीव                                 | १०५         |
| त्रादिज्ज             | श्रादेय             | उपादेय, ग्रहण करने योग्य            | ३३२         |
| ग्राभूस <b>ण</b>      | <b>ग्रा</b> भूषण    | आभरण, गहना, जेवर                    | ५०२         |
| <b>ग्राम</b> लय       | <b>ग्राम</b> लक     | आँवला                               | 868         |
| <b>ऋामोय</b>          | ग्रामोद             | हर्ष, सुगन्ध                        | २५७         |
| ग्रायरक्ख             | ग्रात्मरच           | अंग-रक्षक                           | ४२६         |
| श्रायवत्त             | ग्रातपत्र           | छत्र, आर्यावर्त्त                   | 388         |
| <b>ग्रायास</b>        | श्राकाश, श्रायास    | नभ <i>,</i> परिश्रम                 | ४७२         |
| आयंविल                | <b>ग्रां</b> चाम्ल  | तप-विशे <b>ष</b>                    | ३५१         |
| ग्रारिक्वय            | ग्रारत्त क          | कोटवाल                              | १०६         |
| त्र्यारोवग            | त्रारोपण            | ऊपर चढ़ाना                          | 308         |
| *त्रालोइऊग्           | <b>त्र्या</b> लोच्य | आलोचना करके                         | २७२         |
| <b>ग्रा</b> वत्त      | <b>श्चा</b> वर्त    | चकाकार भ्रमण, भंवर                  | ६०          |
| श्राव <del>र</del> सय | श्चावश्यक           | नित्य कर्तव्य                       | 60          |
| श्रासय                | त्र्याराय           | अभिप्राय, निकट, आश्रय, सहारा, आलंबन | ५४३         |
| श्रासव                | श्रासव, ग्रासव      | मद्य, कर्मों का आना                 | १०          |
| श्रासा                | ग्राशा              | उम्मेद, दिशा                        | ४२७         |
| ग्रासाढ               | त्र्यापाढ्          | मास-विशेष                           | ३५३         |
| <b>ग्रासामुह</b>      | <b>त्राशा</b> मुख   | दिशामुख                             | २४७         |
|                       | ( स्त्राश्रित्य     | आश्रय पाकर                          | २८          |
|                       | ्रश्चाश्चिक         | अश्व-शिक्षक                         |             |
| *ग्रासिय              | त्र्राशित           | खिलाया हुआ                          |             |
|                       | श्रासित             | वैठा हुआ                            |             |
| <b>ग्रास</b> ज        | त्र्यासज्य,         | सजकर                                | ४४२         |
| *ग्रासिज              | ग्रासाद्य           | आश्रय पा करके                       |             |
| त्राहार               | त्र्याहार           | भोजन                                | ६८          |
|                       | ( ग्राभरण           | भूषण                                | 395         |
| त्राहरण               | त्र्या 🕂 हरण        | चोरी करना बुलाना                    |             |
| ग्राहरणगिह            | त्र्याभरग्-गृह      | र्शृंगार-सदन                        | ४०२         |
| <b>त्राहरिऊण</b>      | त्र्याहार्य         | आहार ग्रहण कर                       | १३६         |
|                       |                     | इ                                   |             |
| इक्खु                 | इक्षु               | ईख                                  | ४५४         |
| १ <b>५</b> खाइ        | रस्य<br>इत्यादि     | प्रभृति, व <b>गै</b> रह             | ५०          |
|                       | इ<br>इष्ट           | अभि लिषत                            | ६२          |
| इटु<br>इगिंहह         | इदानीम्             | इस समय, अब                          | २४४         |
| राए६६<br>इत्थि        | स्त्री              | नारी                                | `E =        |
| इत्यिकहा <sub>.</sub> | रता<br>स्त्रीकथा    | <br>स्त्रियोंकी कथा                 | १६७         |
| इत्यिकहा,<br>इत्थिवेय | स्त्रीवेद           | स्त्रीलिग                           | ३२ <b>१</b> |
|                       |                     |                                     |             |

| इत्थिसेवा          | स्त्री-सेवा         | स्त्री-सेवन                           | २ <b>१</b> २                |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>इंद</b>         | ∫ इन्द्र            | ्रदेवोंका स्वामी                      |                             |
|                    | <b>। इन्द्रक</b>    | र्िस्वर्ग वा नरकका मध्यवर्त्ती विमान  | १७१                         |
| इंद्भूइ            | इन्द्रभूति          | गौतम् गणधर                            | ş                           |
| इंदिय              | इन्द्रि य           | जाननेका द्वार                         | ६६                          |
| इयर                | इतर                 | दूसरा                                 | 38                          |
|                    |                     | र्इ                                   |                             |
| ईसरा               | ईशत्व               | दूसरेपर प्रभाव डालनेवाली ऋद्धि विशेष  | प्र१३                       |
| ईसरिय              | ऐश्वर्य             |                                       | 488                         |
| •                  | •                   | 7                                     |                             |
|                    |                     | उ                                     |                             |
| उकत्तग             | उत्कर्त्तन          | काटना                                 | १८०                         |
| उक्रस्स            | उत्कर्प             | उत्तम, गर्व                           | १७३                         |
| उिकट्ठ             | उत्कृष्ट            | उत्तम, श्रेष्ठ                        | २५८                         |
| उगा                | उग्र                | तीव्र, तेज, प्रवल                     | ४३८                         |
| उचरा               | उचल                 | ऊँचापना                               | ३५६                         |
| उच्चहाण            | उचस्थान             | ऊँचा आसन                              | २२५                         |
| <b>#उचाइऊ</b> ग्   | उत्थापयित्वा        | ऊँचा उठाकर                            | ४१६                         |
| उचार               | उचार                | मल, उच्चारण, उच्चार(दे०)निर्मल,स्वच्छ | 3 \$ \$                     |
| <b>*उच्चारिऊ</b> ग | <b>उ</b> च्चार्य    | उच्चारण कर                            | ४६४                         |
| उचिय               | <b>उ</b> चित        | योग्य, अनुरूप                         | ४४४                         |
| उच्छाह             | <b>उ</b> त्साह      | उत्कंठा, उत्सुकता, पराक्रम, सामर्थ्य  | ४१५                         |
| उच्छिट्ठ           | <b>उ</b> न्त्रिष्ट  | जूठा                                  | 55                          |
| <b>ব</b> জয়       | उद्यत               | उद्युक्त, प्रयत्नशील                  | ४१५                         |
| उज्जम              | उद्यम               | उद्योग, प्रयत्न                       | २६३                         |
| उज्जल              | उज्ज्वल             | निर्मल, स्वच्छ                        | ३३२                         |
| उज्जवग             | उद्यपन, उद्यापन     | व्रतका समाप्ति-कार्य                  | ३५८                         |
| उज्जाण             | उद्यान              | उपवन, बगीचा                           | १२६                         |
| <b>उ</b> ज्जोय     | उद्योत, उद्योग      | प्रकाश, उद्यम                         | २५६                         |
| उट्टग              | उत्थान              | ऊँचा करना<br>                         | ४०१                         |
| <b>*उद्वित्ता</b>  | उत्थाय<br>—         | उठाकर                                 | २८७                         |
| ব্ <u>ভ</u>        | <b>ऊ</b> र्ध्व      | अपर<br>नार्याच्या सम्बद्धाः स्थान     | १६७                         |
| उहुलोय             | <b>ऊ</b> र्ध्वलोक   | उपरितन भुवन, ऊपरका लोक                | ४६१                         |
| उहुगमण्            | ऊर्ध्वगमन<br>——     | ऊपर जाना<br>चर्नेचाम                  | ४३६                         |
| उग्वण्ण            | ऊनपंचा <b>श</b> त्  | उनंचास<br>गर्म                        | ३६२<br>१६२                  |
| उग्ह               | उप्ग                |                                       | <b>१</b> ६२<br>२ <b>८</b> ६ |
| उत्त               | उक्त                | कहा हुआ                               | 750<br>750                  |
| उत्तत              | उत्त <b>प्त</b>     | संतप्त<br>शिर, श्रेष्ठ अंग            | ४६३                         |
| उत्तमंग<br>        | उत्तमांग<br>उन्नं म |                                       | ०६२<br>२५८                  |
| उत्तुंग            | उत्तुं ग<br>उद्गणन  | ऊँचा, उन्नत                           | 725<br>700                  |
| उद्यागय            | उदयागत              | उदयमें आया हुआ                        | 100                         |

|                     | <b>प्राकृत-</b> शब्द-संग्रह    |                                                   | १७९         |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| उद्दिट्ट            | उद्दिष्ट                       | संकल्पित, कथित                                    | 8           |
| उद्दिट्टपिंडविरत्र  | उ <b>द्दिष्ट</b> पिंडविरत      | संकल्पित भोजनका त्यागी                            | ३१३         |
| उंदुर               | उन्दुर                         | मूषक, चूहा                                        | ३१५         |
| उप्पर्ण             | उत्पन्न                        | उद्भूत                                            | 88%         |
| उप्पत्ति            | उत्पत्ति                       | प्रादुर्भाव                                       | ४४२         |
| उप्पल               | उत्पल                          | कमल                                               | ४३१         |
| *उपज्जिऊग           | उत्पद्य                        | उत्पन्न होकर                                      | १६२         |
| उपह                 | उत्पथ                          | उन्मार्ग, कुमार्ग                                 | १०२         |
| <b>*उप्पाइ</b> ऊण   | उत्पाद्य                       | उत्पन्न होकर                                      | <b>२</b> ६८ |
| उब्भिग्गु           | उ <b>द्धिन</b>                 | अंकुरित, खड़ा हुआ                                 | 888         |
| <b>*उ</b> ब्भिय     | <b>ক্র</b> ষ্ণিরন, কর্ঘ্বান্থন | ऊँचा किया हुआ                                     | ४१६         |
| *उल्लोविऊग्         | उल्लोकयित्वा                   | चँदोवा तानकर                                      | 385         |
| उवस्रोग             | उपयोग                          | चैतन्य, परिणाम                                    | २८४         |
| उवकरण               | उपकरण                          | पूजाके वर्तन, साधन, सामग्री                       | ३२६         |
| उवगूहण              | उपगूहन                         | प्रच्छन्न <i>,</i> रक्षण, सम्यक्त्वका पांचवां अंग | 85          |
| उवयरण               | उपकरण                          | सामग्री                                           | ३०२         |
|                     | उपकार                          | भलाई, परोपकार                                     | ३४          |
| उवयार               | र्रे उपचार                     | पूजा, आदर, गौण                                    | ३२०         |
| उवयारिय             | <b>ऋौ</b> पचारिक               | उपचारसे संबंध रखनेवाला                            | ३२४         |
| उवलंभ               | डपलम्भ, उपालंभ                 | प्राप्ति, उपालंभ, उलाहना                          | २७          |
| उवरि                | उपरि                           | ऊपर                                               | X38         |
| उवरोह               | उपरोध                          | आग्रह, अड़चन                                      | 399         |
| <b>उव</b> हि        | उद्धि; उपधि                    | समुद्र, परिग्रह; उपाधि, माया                      | 3 €         |
| उववाय               | उपपाद                          | देव या नारिकयोंका जन्म                            | १३७         |
| <b>उववादगि</b> ह    | उपपादगृह                       | प्रसूति-भवन                                       | x3x         |
| उववेद               | उपपेत                          | युक्त, सहित                                       | 358         |
| <b>उववास</b>        | उपवास                          | भोजनका त्याग                                      | २८३         |
| उचेद                | उपेत                           | संयुक्त                                           | 380         |
| उव्बद्धग            | उद्वर्त्तन                     | उबटन, शरीरके मैलको दूर करनेवाला द्रव्य            | २१६         |
| उवत्तण              | ,,                             | उद्वर्त्तन करना, क्षीण करना                       | 388         |
| उव्वद्विय           | उद्वर्त्तित                    | किसी गतिसे बाहर निकलना                            | 30%         |
| †उव्वहंत            | उद्गहन्त                       | धारण करना                                         | ६६          |
| उवसम                | उपशम                           | कषायका अभाव                                       | 939         |
| उवसोहिय             | उपशोभित,                       | सुशोभित                                           | ¥3\$        |
| उसिग                | उष्ण                           | गर्म                                              | १३८         |
| उस्सिय              | उछ्रित, उत्सृत                 | ऊँचा किया हुआ                                     | ५०५         |
| उवहारह              | उपहाराढ्य                      | उपहारसे युक्त                                     | ४३६         |
| उवाय                | उपाय                           | साधन                                              | ११४         |
| उवासय <b>ज्</b> भयण | उपासकाध्ययन                    | श्रावकाचार                                        | २१३         |
| उम्बर               | <b>उदु</b> म्बर                | गूलरका फल या वृक्ष                                | ४०          |
|                     | •                              | <u> </u>                                          |             |
| <b>ऊसर</b> ं        | ऊषर                            | क्षारभूमि, जिसमें अन्न उपज न हो                   | २४२         |

प्

| पइंदिय                          | एकेन्द्रिय             | एक स्पर्शन-इन्द्रियवाला जीव                      | 208                |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| पक्षेक                          | एकैक                   | एक-एक                                            | 38 %               |
| पग                              | एक                     | एक                                               | ₹ १                |
| एगचक्रण्यर                      | एकचक्रनगर              | इस नामका नगरविशेष                                | <b>१</b> २७        |
| एगिदिय                          | एकेन्द्रिय             | एक इन्द्रियवाला                                  | 338                |
| <b>‡प</b> िरहं                  | इदानीम्                | अव                                               | २३२                |
| ‡एत्तिय                         | एतावान्                | इतना                                             | १७६                |
| एत्तियमेत्त                     | एतावन्मात्र            | इतना ही                                          | ४४४                |
| ‡पत्तो                          | इत:                    | इससे, इस कारण                                    | २०६                |
| एय                              | एक                     | एक                                               | २४                 |
| <b>पयखित्त</b>                  | एकत्तेत्र              | एक अखंड स्थान                                    | २४                 |
| <b>पय</b> ट्ठाग                 | एकस्थान                | व्रतविशेष                                        | २५१                |
| एयभत्त                          | एकभक्त                 | तपविशेष                                          | २६२                |
| एयभि <del>व</del> ख             | एक-भिन्ना              | एक वार गोचरी                                     | 308                |
| पयारस                           | एकादश                  | ग्यारह                                           | x                  |
| <b>प्या</b> रसी                 | एकादशी                 | तिथिविशेष                                        | 398                |
| एयंतर                           | एकान्तर                | एक दिनके अन्तरसे                                 | २७६                |
| परावग                           | ऐरावत                  | इन्द्रका हस्ती                                   | 86=                |
| +11-1-2-2                       | ∫ ईदृश                 | ऐसा,                                             | ५६                 |
| ‡परिस                           | र् एतादृश              | इस प्रकारका                                      | ३८७                |
| एसगा                            | एषणा                   | अन्वेषण, निर्दोप आहारकी खोज                      | २३१                |
| <b>प</b> सणसुद्धी               | <b>एपणासुद्धि</b>      | भोजनकी शुद्धि                                    | २२४                |
|                                 |                        | श्रो                                             |                    |
|                                 | श्रौपध                 | दवा                                              | 222                |
| श्रोसह<br>कोम्स्टिम्स्टि        | श्रीपधर्द्धि           | प्या<br>औषध-सिद्धिवाली ऋद्धिविशेष                | २३३                |
| ग्रोसहियरिद्धी<br><b>ग्रो</b> ह | श्रापवाद्ध<br>श्रोघ    |                                                  | <b>५१</b> २<br>३३२ |
| त्राह<br>त्र्रोहिणाय            | त्राप<br>त्र्यवधिज्ञान | समूह<br>रूपी पदार्थको जाननेवाला अतीन्द्रिय ज्ञान | २२२<br>५०१         |
| ત્રાાદ્વાપ                      | ત્રવાવસાવ              | स्या यदायका जाननवासा अताान्द्रय शान              | 7,0 \$             |
|                                 |                        | अं                                               |                    |
| श्रंगण                          | ग्रङ्गण                | आंगन, चौक                                        | ७१                 |
| <b>ग्रं</b> जन                  | ग्रञ्जन                | कज्जल                                            | ३७३                |
| <b>ग्रं</b> जलि                 | <b>ग्र</b> ञ्जलि       | हाथका संपुट                                      | ३६८                |
| अंडय ·                          | श्रंडक                 | अंडकोश                                           | <b>5</b>           |
| <b>त्र्रंतराय</b>               | श्चन्तराय              | विघ्न, रुकावट डालनेवाला कार्य                    | प्ररूप             |
| <b>त्र्रंतोमुहु</b> त्त         | श्रम्तर्मुहूर्त्त      | मुहूर्त्तके भीतरका समय                           | ४६६                |
| <b>श्रंघयार</b>                 | श्चन्धकार              | उँ <u>ध</u> ेरा                                  | ४३७                |
| अंबर                            | श्चम्बर                | आकारा, वस्त्र                                    | २०                 |
| <b>श्रंबुरासि</b>               | श्चम्बुराशि            | ,<br>समुद्र                                      | ४४४                |
| श्रंबुरुह                       | श्रम्बुरह              | कमल                                              | ४७२                |
| •                               |                        |                                                  |                    |

| <b>प्राकृत-शब्द-संग्रह</b> १८१ |              |                                                |                     |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                |              | क                                              |                     |
| <b>‡कइया</b>                   | कदाचित्      | न•<br>किसी समय                                 | <b>१</b> ६5         |
| (ककस                           |              | कठोर, परुष, निष्ठुर                            | <b>₹₹</b> €         |
| ) ककड                          | कर्कश        | कंकर-पत्थर, कड़ा कठिन                          | १३७                 |
| कचणार                          | कचनार        | वृक्षविशेष<br>वृक्षविशेष                       | ४३२<br>४३२          |
| कचोल                           | कचोलक        | पात्रविशेष, प्याला                             | २५५                 |
| कज                             | कार्य        | प्रयोजन, कर्त्तव्य, उद्देश्य, काम              | २३६                 |
| कण                             | कण           | लेश, ओदन, दाना                                 | २३०                 |
| कणय                            | कनक          | स्बर्ण, विल् <mark>ववृक्ष</mark> धतूरेका वृक्ष | २६०                 |
| ∫ कणयार                        | -22-         | ∫ कनेरका वृक्ष                                 | 838                 |
| ्रे कण्णियार                   | कर्णिकार     | र् कनेरका फूल                                  |                     |
| कणवीर                          | कर्णदीर      | कनेरका वृक्ष                                   | ४३२                 |
| ∫ कणिगाय                       | कर्णिका      | कमलका बीजकोश, मध्य भाग                         | ४०५                 |
| े कणिल्या                      | कार्यका      | कमलका वाजकारा, मध्य माग                        | ४७४                 |
| ∫ कत्ता                        | कर्त्ता      | करनेवाला                                       | 26                  |
| <b>्कत्तार</b>                 |              |                                                | ३६                  |
| कत्तिय                         | कार्त्तिक    | कातिकका महीना                                  | ३५३                 |
| कत्तरि                         | कर्त री      | केची                                           | ३०२                 |
| कण्प                           | ∮ कल्प       | युगविशेष                                       |                     |
|                                | ( कल्प्य     | देवोंका स्थान                                  | १६३                 |
| कप्पदुम                        | कल्पद्धम     | . कल्पवृक्ष                                    | २५०                 |
| कप्पविमाग                      | कल्पविमान    | स्वर्गविमान                                    | x3x                 |
| <b>क्ष्पुर</b>                 | कर्प्रर      | कपूर, सुगन्धित द्रव्यविशेष                     | ४३८                 |
| (कप्पूर                        | कर्म         | जीवके द्वारा किया जानेवाला कार्य               | ४२ <i>७</i><br>१६   |
| कस्म                           |              |                                                | <i>ا</i> د<br>الالا |
| कय<br>†कस्य                    | <b>कृत</b>   | किया हुआ, कच, केश<br>कभी                       | १०१                 |
| ‡कया<br>कयंब                   | कदा<br>कदम्ब | कमा<br>वृक्षविशेष                              | ४३१                 |
| कर<br>कर                       | कर<br>कर     | कृतापराप<br>किरण , हस्त                        | १५७                 |
| करकच                           | ऋकच          | शस्त्रविशेष , करोंत                            | १६७                 |
| करड                            | करट          | वाघ-विशेष, काक, व्याघ्र, कबरा, चितकबरा         |                     |
| 11.03                          | ( करण        | इन्द्रिय, आसन                                  | ६६                  |
| करण                            | परिणाम       | करणविशेष                                       | ५१८                 |
| कल                             | कल, कला      | शब्द, मनोहर, कर्दम, धान्य-विशेष                | २६३                 |
| कलत्त                          | कलत्र        | स्त्री                                         | ११२                 |
| कलम                            | कलम          | उत्तम धान्य, चोर                               | ४३०                 |
| कलमभत्त                        | कलमभक्त      | चाँवल, भात                                     | ४३४                 |
| कलयल                           | कलकल         | तामृ लोहा आदिका रस                             | १५४                 |
| कलंब                           | कदम्ब        | वृक्ष विशेष                                    | १६६                 |
| कलस                            | कलश          | घड़ा                                           | ३५७                 |
| कलाव                           | कलाप         | समूह, जत्था, तूणीर, कंठका आभूषण                | ४०४                 |
| कल्लागु '                      | कल्यागा      | सुख, मंगल                                      | ४०५                 |
| રક                             |              | •                                              |                     |
|                                |              |                                                |                     |

| कवाड                | कपाट            | कपाट, एक समुद्धात विशेष                  | ५३१          |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------|
| कवित्थ              | कपित्थ          | कैथ, एक फल                               | 880          |
| कसाय                | कषाय            | कोघादि परिणाम                            | 3 €          |
| <b>‡कहं</b>         | कथं             | केंसे, किसी प्रकार                       | १७५          |
| कहा                 | कथा             | कहानी, चरित्र                            | २ <b>५</b> ४ |
| काउरिस              | कापुरिस         | कायर पुरुष                               | 308          |
| काउस्सग्ग           | कायोत्सर्ग      | शरीरसे ममत्वका त्याग करना                | ५१४          |
| *काऊग               | <b>इ</b> त्वा   | करके                                     | ३४८          |
| कामरूवित्त          | कामरूपित्व      | इच्छानुसार रूप-परिवर्त्तनकी ऋद्धि        | ५१३          |
| काय                 | काय             | <b>शरी</b> र                             | 30           |
| कायकिलेस            | कायक्लेश        | शरीरको कष्ट देनेवाला तप                  | 388          |
| कायव्य              | कर्त्त व्य      | करने योग्य कार्य                         | १५           |
| कारावग              | कारापक          | करानेवाला                                | ३८६          |
| कारिद               | कारित           | कराया हुआ                                | 30           |
| कारुय               | कारक            | शिव्पी, कारीगर                           | 55           |
| काल                 | काल             | समय, मरण                                 | २०           |
| कालायरु             | कालागुरु        | चन्दन विशेष                              | ४३८          |
| काहल                | काहल            | वाद्य विशेष, महाढक्का                    | 888          |
| किकवाय              | कुकवाक          | कुवकुट, मुर्गा                           | १६६          |
| <b>क्षकि</b> चा     | <b>क</b> त्वा   | करके                                     | 258          |
| किट्टिम             | क्रत्रिम        | वनाया हुआ                                | ४४६          |
| कित्तण              | कीर्त्त न       | स्तुति करना                              | ४५३          |
| किमि                | <b>कृ</b> मि    | धुद्र कीट                                | <b>5</b> X   |
| किमिकुल             | <b>कृमिकु</b> ल | कीट-समूह                                 | १६६          |
| ्रकिरिय<br>े किरिया | क्रिया          | व्यापार, प्रयत्न                         | २४, ३२       |
| किरियकम्म           | कियाकर्म        | ञास्त्रोक्त अनुष्ठा <mark>न विधान</mark> | २५३          |
| किराय               | किरात           | भील                                      | 55           |
| किलिस्समाग्         | क्रिश्यमान      | क्लेश युक्त होता हुआ                     | २०२          |
| किलेस               | क्लेश           | दुःख, पीड़ा                              | २३६          |
| किव्विस             | किल्विप         | पाप, नीच देव                             | 838          |
| कीड                 | कीट             | जंतु, कीड़ा                              | ३१४          |
| *कुत्थ              | कुत्र           | कहा, किस स्थानमे                         | ६८           |
| कुभोयभूमि           | कुभोगभृमि       | कुत्सित भोगभूमि                          | 3            |
| <b>कुमुय</b>        | कुमुद           | चन्द्र-विकाशी कमल                        | 7.80         |
| कुपत्त ·            | कुपात्र         | खोटा पात्र                               | २२३          |
| <b>कुल</b>          | कुल वंश         | जाति, यूथ                                | १४           |
| कुलिंग              | कुलिंग          | मिथ्यामती                                | ३५४          |
| कुचलय               | कुवलय           | कमल कु 🕂 वलय भूमंडल                      | ४२६          |
| कुविश्र             | कुपित           | क्रोधित                                  | ७४           |
| †कुव्वंत            | क्जन्त          | कूलता हुआ                                | १८८          |
| कुसुम               | कुसुम           | पुष्प                                    | २२८          |
|                     |                 | -                                        |              |

| प्राकृत-श <del>ब्द-सं</del> ग्रह |                   |                                     | १ <b>८३</b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| कुसुमदाम                         | कुसुमदाम          | पुष्पमाला                           | २६५         |
| <b>कुसुँमा</b> उह                | <b>कुसु</b> मायुध | कामदेव                              | ४५५         |
| कुसेसय                           | कुशेशय            | कमल,                                | ४५५         |
| क्ट                              | कुट               | पर्वतका मध्यभाग, नकली, माया; छल     | २१६         |
|                                  | <i>∫</i> कूर      | भात, ओदन                            | १८६         |
| क्र                              | रे ऋर             | निर्दय हिंसक                        | १७०         |
| केवल                             | केवल              | असहाय, अकेला                        | २३०         |
| केवलगाण                          | केवल ज्ञान        | क्षायिक ज्ञान                       | ५३⊏         |
| केस                              | केश               | वाल, क्लेश                          | x3          |
| कोवीण                            | कौपीन             | लंगोटी                              | ३०१         |
| कोह                              | क्रोध             | रोप                                 | ६०          |
| कोहंध                            | क्रोधान्ध         | क्रोधमे अन्धा                       | ६०          |
| कंचण                             | कांचन             | सुवर्गा                             | 283         |
| कंत                              | कान्त             | सुन्दर, अभिलिषत                     | 398         |
| कंतार                            | कान्तार           | अरण्य, जंगल                         | <u> ৩</u> 5 |
| कंद                              | कन्द              | जमीकन्द, मूल, जड़, स्कन्द कार्तिकेय | २६४         |
| कंदंत                            | क्रंद <b>न्त</b>  | चिल्लाता हुआ                        | १५७         |
| कंदुत्थ                          | (देशी)            | नीलकमल                              | ४७४         |
| कंद्प्प                          | कन्दर्प           | कामदेव, अनंग                        | 838         |
| कंदर                             | कंदरा             | गुफा, विवर                          | १५१         |
| कंस                              | कांस्य            | काँसा, कांसेका पात्र                | ४३५         |
| कंसताल                           | कांस्यताल         | झालर, वाद्य विशेष                   | 680         |
| किकिंगा                          | किं <b>कि</b> गी  | क्षुद्रघंटिका                       | 338         |
| ्रिकिंचि                         | कि <b>ञ्चि</b> त् | कुछ, अल्प                           | १०४         |
| किंकराय                          | किंकरात           | अशोकवृक्ष                           | 835         |
| ‡किंप <u>ि</u>                   | किमपि             | कुछ भी                              | ७६          |
| कुंचण                            | कुञ्चन            | सिकोड्ना                            | २३३         |
| कुतं                             | कुन्त             | शस्त्र विशेष, भाला<br>-             | १४८         |
| कुंथुंभरि                        | कुस्तुम्भरी       | घणिया                               | 888         |
| क्खय                             | द्य               | विनारा                              | २६६         |
|                                  |                   | ख                                   |             |
| खगा                              | खङ्ग              | तलवार                               | ७४          |
| खचिय                             | खचित              | जटित                                | ४२५         |
| ⊹ ∫ खज्जंत                       | T-1121 11-11      | खाया गया                            | १८२         |
| े र खज्जमाण                      | खाद्यमान          | खाया जाता हुआ                       | १८०         |
| खज्जूर                           | खर्जूर            | खजूर,                               | 880         |
| खण्ै                             | क्षण              | सबसे छोटा काल                       | २७६         |
| खणखर्मा                          | क्षणच्चि          | क्षरा-विनइवर                        | २६          |
| खमग                              | <b>च्</b> मग्     | उपवास, श्रमण, साधु                  | ३५४         |
| खमा                              | , च्मा            | क्षान्ति, पृथ्वी                    | २२३         |
| <b>श्खमिऊ</b> ण्                 | च्तत्वा, चान्त्वा | क्षमा करके                          | ४४८         |

गिद्ध

गृद्ध

#### वसुनन्दि-श्रावकाचार

|                            | •                 |                                    |             |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|
| खयर                        | खचर               | विद्याधर पक्षी                     | 8 8 8       |
| खर                         | खर                | रासभ, कठोर                         | १०७         |
| खल                         | खल                | खलिहान, दुर्जन                     | 308         |
| †खलंत                      | स्वलन्त           | गिरता हुआ                          | ७३          |
| खवग                        | च्रपग्            | क्षय करना                          | ५१८         |
| खवय                        | च्चपक             | क्षय करनेवाला                      | ५१७         |
| खविय                       | च्पित             | नष्ट किया हुआ                      | ५१५         |
| खाइय                       | खाद्य             | खानेयोग्य                          | २३४         |
| खाइयसिद्धी                 | क्षायिक सद्दृष्टि | क्षायिक सम्यग्दृष्टि               | प्र१२       |
| खार                        | चार               | खारा                               | <b>१</b> ६२ |
| खित्त                      | <b>चे</b> त्र     | खेत .                              | 5,80        |
| खिदि                       | क्षिति            | पृथिवी                             | १२          |
| खिल्लविल्लजोय              | <b>(</b> देशी)    | आकस्मिक योग                        | 309         |
| <b>*खिवित्ता</b>           | चिपवा             | क्षेपण कर                          | २३६         |
| खीगुकसाय                   | चीरणकपाय          | बारहवां गुणस्थान                   | ४२३         |
| खीर                        | चीर               | दूध                                | 583         |
| <b>खीरजलहि</b>             | चीरजलिध           | क्षीरसागर                          | ४६८         |
| <b>खी</b> रुवहि            | चीरोदधि           | क्षीरसमुद्र                        | ४७५         |
| खीरोद                      | क्षीरोद           | क्षीरोदधि                          | 838         |
| खुहिय                      | <b>त्तु</b> भित   | क्षुब्ध                            | 868         |
| विश्र                      | खेद               | रंज, शोक                           | 5           |
| खेत्त                      | <b>चे</b> त्र     | खेत                                | २५०         |
| †खेलंत                     | <b>ऋी</b> डन्त    | खेलता हुआ                          | ६०          |
| खोम                        | <b>चौ</b> म       | रेशमी वस्त्र                       | २५६         |
| खंति                       | चान्ति            | क्षमा                              | ५४३         |
| खंध                        | स्कन्ध,           | कंघा, परमाणुओंका समुदाय            | ४६१         |
|                            |                   | ग                                  |             |
| गइ                         | गति,              | ज्ञान, गमन, जन्मान्तर प्राप्ति     | ३४२         |
| †गज्जंत                    | गर्जन्त,          | गर्जना करता हुआ,                   | ७४          |
| †गज्जमाण्                  | गर्जमान,          | गरजता हुआ,                         | ८११         |
| गब्भ                       | गर्भ              | उदर, उत्पत्तिस्थान                 | २६४         |
| गब्भावयार                  | गर्भावतार         | गर्भ-कल्याणक                       | ४५३         |
| गमण                        | गमन               | गति,                               | २१४         |
| <b>*गमिऊण</b>              | गमित्वा           | जाकर,                              | २८८         |
| गयग                        | गगन               | <b>आ</b> काश                       | দ'ও         |
| ∤ गरहा<br>े गरिहा          | गर्हा             | निन्दा करना,                       | 38          |
| , गारहा<br>* <b>गहि</b> ऊण | गृहीत्वा          | लेकर                               | २८३         |
| गहिय                       | <b>ग्र</b> हीत    | ग्रहण किया हुआ, स्वीकृत, पकड़ा हुआ | ७४          |
| गाम                        | ग्रा <b>म</b>     | छोटा गाँव, समूह                    | 288         |
| क्रिक<br>विकास             | 707               | when made                          | 0 < <       |

गीध पक्षी

१६६

| प्राकृत-शब्द-संग्रह |                     |                                | १८५      |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------|
| गिर, गिरा           | गिर्                | वाणी, भाषा,                    | २६       |
| गिह                 | गृह                 | धर                             | ३०४      |
| गिहदुम              | गृहदुम              | गृहदाता कल्पवृक्ष              | २४४      |
| गिहारंभ             | ग हार∓भ             | घरके आरम्भ                     | ३६८      |
| गुण                 | गुण                 | गुण, स्वभाव                    | १५       |
| गुग्णिणय            | गुणान्वित           | गुणसे युक्त                    | २६३      |
| गुणव्वय             | गुग्वत              | इस नामका श्रावकव्रत            | २०७      |
| गुरु                | गुरु                | भारी, शिक्षा-दीक्षादाता आचार्य | ६२       |
| गुलुगुलु            | गुलगुलाय            | गुलगुल शब्द करना               | ४१२      |
| गेय                 | गेय                 | गाने योग्य                     | 883      |
| गेविज्ज             | ग्रै वेय, ग्रै वेयक | इस नामका अहमिन्द्र पटल         | ४६१      |
| गो                  | गो, गौ              | गाय, रििम, वाणी,               | હ 3      |
| गोग                 | गौग                 | अप्रधान, साक्षी गुण निप्पन्न,  | २२       |
| गोय                 | गोत्त               | गोत्र, नाम, पर्वत              | ५२६      |
| गोयर                | गोचर                | विषय, गायोंके चरनेके भूमि      | ४२६      |
| ‡गंतूग्             | गत्वा               | जाकर                           | 3 = 8    |
| गंथ                 | ग्रन्थ              | ं शास्त्र, परिग्रह             | २०५      |
|                     |                     | ঘ                              |          |
| #घडाविऊग            | घटाप्य घटयित्वा     | बनाकर, बनवाकर                  | ३५५      |
| घण                  | धन                  | मेघ, सघन                       | २५३      |
| घर                  | गृह                 | धर                             | २८६      |
| घिट्ट               | भृष्ट               | संघर्ष करना,                   | ४२८      |
| <b></b> श्चित्तृ्ण  | गृहीत्वा            | लेकर                           | ७४       |
|                     | घूर्णन              | घूमता हुआ                      | ४१२      |
| †घुम्मंत<br>घोर     | घोर                 | भयानक                          | ६३       |
| घंटा                | घएटा                | शब्द करनेवाला कांस्य वाद्य     | ४११      |
|                     |                     | च                              |          |
|                     | ( त्यक्त्वा         | छोड़कर                         | 375      |
| <b>*चर्ऊ</b> ण      | ्रच्यत्वा           | चयकर                           | २६८      |
| चउट्टय              | चतुष्टय             | चारको समूह                     | ११       |
| चउत्थ               | चतुर्थ              | <b>चौथा</b>                    | ४३४      |
| चउत्थग्हवण          | चतुर्थ स्नपन        | चौथा स्नान                     | ४२३      |
| चउत्थी              | चतुर्थी             | चौथी तिथि                      | ३६८      |
| ∫ चउइस<br>} चउदह    | चतुर्दश             | चौदह्                          | २३०, १२६ |
| चंडर                | चतुर्               | चार                            | २४       |
| चडरिंदिय            | चतुरिन्द्रिय        | चार इन्द्रियवाला जीव           | 38       |
| चउव्विह             | चतुर्विध            | चार प्रकार                     | १४       |
| चउसिंह              | चतुःषष्ठि           | चौसठ                           | २६३      |
| चक                  | ' चक्र              | पहिया, पक्षिविशेष              | १६७      |
| चक्कवट्टि           | चऋवर्ती             | सम्प्राट् 🕟                    | 35\$     |
|                     |                     |                                |          |

| चक्कविट्टत्त      | चऋवर्तित्व          | चक्रवत्तिपना                        | ३६२     |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------|---------|
| चकहर              | चक्रधर              | चक्री, चक्रका धारक                  | 30%     |
| *चडाविऊग          | चटापयित्वा          | चढ़ाकर                              | १०७     |
| ‡चदुधा            | चतुर्धा             | चार प्रकार                          | १६      |
| चम्म              | चर्म                | चमड़ा                               | २३०     |
| चमर               | चामर                | चँवर                                | 800     |
| चय                | चय                  | समूह, शरीर                          | ४३०     |
| चरण               | चरण                 | संयम, पाद                           | १५४     |
| चरित्त            | चारित्र             | व्रत, नियम                          | 320     |
| चरिम              | चरम                 | अन्तिम                              | प्र२५   |
| चरिया             | चर्या               | आचरण, गमन, भोजनार्थ विहार           | 308     |
| चलण               | चरण                 | पाद, पांव                           | २१८     |
| चलपडिमा           | चलप्रतिमा           | अस्थिर मूर्ति                       | ४४३     |
| चवर्ग             | च्यवन               | मरण, पतन                            | १६५     |
| चाउव्वण्ण         | चातुर्वेएर्य        | चार वर्णवाला; मुनि, आर्यिका, श्रावक | ,       |
|                   |                     | श्राविका रूप चतुर्विध संघ           | ४१४     |
| चाडु              | चादु                | खुशामद                              | 03      |
| <b>*</b> चिट्ठे उ | स्थातु <sup>ं</sup> | ठहरनेके लिए                         | १८७     |
| चिगह              | चिन्ह               | लाँछन, निशान                        | ४४२     |
| चित्तपडिमा        | चित्रप्रतिमा        | चित्रगत मूर्ति                      | ४३८     |
| चिरविवत्था        | चिरव्यवस्था         | चिरस्थायी                           | २६      |
| चिराउस            | चिरायुष्क           | दीर्घजीवी                           | ३४४     |
| चिरंतण            | चिरंतन              | पुरातन                              | ४४६     |
| चिंताउर           | चिंतातुर            | चिन्तासे पीडित                      | 888     |
| चीण               | चीन                 | छोटा, चीन देश                       | २५६     |
| चोणपष्ट           | चीन्पट्ट            | चीनका बना वस्त्र                    |         |
| चुण्ण             | चूर्ण               | बारीक पिसा चून                      | ४०४     |
| चुणिगुत्र         | चूर्गित             | चूर्ण चूर्ण किया गया                | १५२     |
| ∫ चुद             | च्युत               | पतित, गिरा हुआ                      | २६, ३०  |
| े चुय             | -3"                 | •                                   | ( - / ( |
| चुलसीइ            | चतुरशीति '          | चौरासी                              | १७१     |
| चूरण              | चूर्ग               | चून                                 | १६८     |
| चेंद्रय           | चैत्य               | प्रतिविम्ब, स्मारक                  | २६७     |
| चेइयगिह           | चैत्यग्रह           | चैत्यालय                            | २७४     |
| चेयणा             | चेतना               | चैतन्य ज्ञान                        | 35      |
| चोइस              | चतुर्द्श            | चौदह                                | ३७०     |
| चोइसी             | चतुर्दशी            | चौदस तिथि                           | ३७०     |
| चोरिया            | चोरिका              | चोरी                                | ११०     |
| चंडाल             | चार्डाल             | डोम, हत्यारा, वधिक                  | 55      |
| चंदण              | चन्दन               | सुगन्धित वृक्ष विशेष                | २६७     |
| चंदक              | चन्द्रार्ध          | अर्ध चन्द्रके समान आभावाला          | 338     |
| चंदह              | चन्द्राभ ।          | चन्द्रके समान                       | ४३८     |
|                   |                     |                                     |         |

| प्राकृत-शब्द-संग्रह |                    |                            | १८७        |
|---------------------|--------------------|----------------------------|------------|
| चंदोवम              | चम्द्रोपम          | चन्द्र तुल्य               | २६६        |
| चंपय                | चम्पक              | वृक्ष विशेष                | ४३१        |
| चंपा                | चम्पा नगरी         | मगध देशकी नगरी             | ४२         |
| चितग                | चिन्तन             | विचार                      | २८४        |
| चिताउर              | चिन्ता <b>तु</b> र | चिन्ताकुल                  | ६८         |
|                     |                    | ন্তু<br>স্থ                |            |
| <b>छ</b> ट्ड        | पष्ठ               | छठा                        | ३७३        |
| छट्टमाइखवग्।        | षष्ठमादिखवण        | दो दिनका उपवास आदि         | ३५१        |
| छट्टी               | पष्ठी              | छठवीं तिथि                 | ३६८        |
| छ्त                 | छत्र               | आतपत्र, छाता               | 600        |
| छ॰भेय               | पड्मेद             | छह भेद                     | १८         |
| <b>छ</b> म्मास      | प्रगास             | छह महीना                   | १६७        |
| <b>छि</b> ग्ग       | छि <b>न</b>        | कटा हुआ                    | २३०        |
| छिद                 | न्त्रिद्र          | विवर, छेद                  | 3 €        |
| <b>*</b> छिवेउं     | स्पृष्टुं          | छने के लिए                 | <b>५</b> ४ |
| <b>छुर</b>          | तुर <mark>्</mark> | छ्रेरा, <del>उस्त</del> रा | ३०२        |
| . खु <b>ह</b>       | नुधा               | भूख                        | 5          |
| <b>छे</b> यग        | छेदन               | भूख<br>छेदना               | ६२         |
| ( छंडिग्र           |                    | छोड़ा हुआ, मुक्त,          | १८४        |
| र्े छंडिय           | मुक्त, त्यक्त      | परित्यक्त                  | ४३०        |
| )                   | <b>त</b> ्यक्त्वा  | छोड़कर                     | २७१, २६०   |
|                     |                    | <b>ज</b>                   |            |
| जहरा                | यतना               | सावधानी                    | २३१        |
| जगपूरण              | जगत्पूरगा          | लोक-पूरण समुद्धात विशेष    | प्र३१      |
| जग्गाविण            | यज्ञावनि           | यज्ञभूमि                   | ४०४        |
| जगणी                | जननी               | माता                       | १८४        |
| जत्त                | यत                 | उद्योग, चेष्टा             | ३०८        |
| †जदो                | यतः                | जिस कारण                   | 52         |
| जम                  | यम                 | कृतान्त                    | ७४         |
| जम्म                | जन्म               | उत्पत्ति                   | 5          |
| जम्मण्              | जन्मन्             | उत्पाद                     | ४५२        |
| जम्माहिसेय          | जन्माभिषेक         | जन्म-कल्यारगक              | ४५३        |
| †जम्हा              | यस्मात्            | जिससे                      | ३०         |
| जय                  | जगत्, जय           | लोक, विजय                  | ५४६        |
| जयत्तश्र            | जगत्त्रय           | तीन लोक                    | 885        |
| जयंत                | जयन्त              | कल्पातीत-विमान             | ४६२        |
| जर, जरा             | जरा                | <b>बृ</b> द्धपना           | ६१         |
| जलिणिहि             | जलिनिधि            | समुद्र                     | ५४६        |
| जलहारा              | जलधारा             | पानीकी धार                 | ४८३        |
| जलहि                | जलिध               | समुद्र                     | ४८६        |

| जल्लोसिंह          | जल्लौपधि            | शरीरके मलसे रोग-दूर        |             |
|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
|                    |                     | करनेवाली ऋद्धि विशेष       | ३४६         |
| जस                 | यश                  | ख्याति                     | १०५         |
| जसकित्ती           | यशःकीर्त्त <u>ि</u> | प्रसिद्धि                  | 388         |
| जसस्सी             | यशस्वी              | यशवान्                     | 838         |
| जह                 | यथा                 | जैसे, जिस प्रकार           | ७३          |
| जहराण              | जघन्य               | निकृष्ट                    | ४२८         |
| जहाजोग्ग           | यथायोग्य            | यथोचित                     | २४८         |
| जहुत्त             | यथोक्न              | कहे अनुसार                 | ३७१         |
| जाइ                | जाति                | जन्म, कुल, गोत्र           | ७८          |
| जाद्व              | यादव                | यदुवंशी                    | १२६         |
| जायणा              | यातना               | पीड़ा                      | १०१         |
| †जायंत             | जायमान              | उत्पन्न होता हुआ           | १८६         |
| ‡जावउ              | यावत्               | जब तक                      | ३६३         |
| ‡जावज्जीव          | यावजीव              | जीवन पर्यन्त               | 838         |
| जावारय             | यवांकुर,            | ज्बारे जौके हरित अंकुर     | 858         |
| जासवण              | जपाकुसुम            | जपावृक्षका फूल             | ४३२         |
| जिण                | जिन                 | जिनेन्द्र                  | १०          |
| जि <b>ण्</b> क्वाद | जिनाख्यात           | जिनेन्द्रके द्वारा कहा हुआ | χo          |
| जि <b>ण्</b> चेइय  | जिनचैत्य            | जिनमूर्त्ति                | ३७३         |
| जिणगहवरा           | जिनस्नपन            | जिनाभिषेक                  | ४५३         |
| जिणयत्त            | जिनदत्त             | पंचम अंगमें प्रसिद्ध पुरुष | ४४          |
| जिणवरिंद           | जिनवरेन्द्र         | जिनोंमें श्रेष्ठ           | ४०          |
| जिणसासण            | जिनशासन             | जैनमत                      | ३७          |
| जिणालय             | जिनाल्य             | जिन-मन्दिर                 | २७१         |
| जिणिद              | जिनेन्द्र           | जिनराज                     | २           |
| जिब्भा             | जिह्ना              | जीभ                        | १६८         |
| जिभिंदिय           | जिह्ने न्द्रिय      | रसना-इन्द्रिय              | 52          |
| जीत्र्य            | जीव                 | प्राणी                     | २७          |
| जीह                | जिह्ना              | जीभ                        | 308         |
| +जीवंत             | जीवन्               | जीता हुआ                   | ७४          |
| ‡जुगव              | युगपत्              | एक साथ                     | ५२६         |
| जुण्ण              | जीर्ग               | पुराना                     | <b>१</b> २६ |
| जुद                | युत                 | संयुक्त                    | २७          |
| जुद्ध              | युद्ध               | संग्राम, लड़ाई             | १७०         |
| जुय                | युत, युग            | सहित, जोड़ा                | ४६५         |
| जुयल               | युगल                | जोड़ा                      | २६२         |
| जुञ्च              | चूत                 | जुआ                        | ६५          |
| जुव्वण             | यौवन                | जवानी                      | ४६६         |
| जुहिट्टर           | युधिष्ठर            | ज्येष्ठ पांडव              | १२५         |
| जूय                | द्यूत               | जुआ                        | ६०          |
| ज्यंघ              | द्यूतान्ध           | जुआसे अंघा                 | ६३          |

| प्रांकृत-ग्रब्द-संग्रह |                   |                                  | १८९             |
|------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| जूव                    | चूत               | जुआ                              | દ ૪             |
| जूहिया                 | यूथिका            | चमेली                            | ४३२             |
| जोइ                    | ज्योति, योगी      | प्रकाश, साधु                     | ५३२             |
| जोइदुम                 | ज्योतिद्रम        | प्रकाश करनेवाला कल्पवृक्ष        | २५४             |
| जोइस                   | ज्योतिष्क <b></b> | ज्योतिषी देव                     | २५१             |
| जोग                    | योग               | मन, वचन, कायका व्यापार           | ४३              |
| जोिए                   | योनि              | उत्पत्ति स्थान                   | १७७             |
| जोय                    | योग ,योग्य        | समाधि, लायक                      | 3 ३ ६           |
| जोयग्                  | योजन              | चार कोश                          | २१४             |
| जोव्यण                 | यौवन              | जवानी                            | २६५             |
| जंतु                   | जन्तु             | छोटा प्राग्गी                    | २३०             |
| जंपणीय                 | जंपनीय            | कहने योग्य                       | २१०             |
| जंबु                   | ज <b>र</b> बु     | वृक्ष विशेष, जामुन, जम्बुक-गीदङ् | 8.88            |
| जंपिय                  | जल्पित            | कहा हुआ                          | ३४७             |
| जंबीर                  | जम्बीर            | निम्वू बिशेष, जंबीरी             | 880             |
|                        | ;                 | भ                                |                 |
| <b>भम</b> झमंत         |                   | भमभम शब्द करता हुआ               | ४१२             |
| भव                     | भाष               | अश्वविशोष, मत्स्य                | १४८             |
| <b>भा</b> ण            | ध्यान             | एकाग्र होना, चिन्ता रोकना        | १३०             |
|                        | ;                 | ट                                |                 |
| टगर                    | तगर               | सुगन्धित वृक्ष विशेष             | 130             |
| टिंटा                  | (देशी)            | जुआ खेलनेका अड्डा                | १०७             |
|                        | ;                 | ठ                                |                 |
| ठवणा                   | स्थापना           | आरोपग् करना                      | ३८३             |
| <b>*ठ</b> विऊग         | स्थापयित्वा       | स्थापना करके                     | २२६             |
| ठाग्                   | स्थान             | भूमि, जगह, अवकाश                 | x               |
| †ठाहु                  | নিষ্              | ठहरो, ऐसा वचन कहना               | २२६             |
| <b>डिइ</b>             | स्थिति            | आयु                              | 30%             |
| ठिइजा                  | स्थितिज           | स्थिति-जन्य                      | 987             |
| <b>*</b> ठिचा          | स्थित्वा          | ठहराकर                           | <sup>२</sup> ८४ |
| <b>ठि</b> दि           | स्थिति            | उम्म                             | 88              |
| <b>ठिदिख</b> ंड        | स्थितिखंड         | आयुके खंड, कांडक                 | 392             |
| <b>ठिदियर</b> ण        | स्थितिकरण         | स्थितीकरग्                       | ४८              |
| ठिय                    | स्थित             | अवस्थित                          | २२२             |
|                        | :                 | ड                                |                 |
| †डज्भंत                | दह्मन्            | जलता हुआ                         | 853             |
| डोंब                   | डोम               | नीच जाति, चंडाल                  | 55              |
|                        |                   | ण                                |                 |
| णई                     | नदी               | सरिता                            | १६१             |
| ग्रह                   | নছ                | नाशको प्राप्त                    | २११             |
| २४                     |                   |                                  |                 |

| ‡गित्थि               | नास्ति     | नहीं है                 | <b>५</b> ४  |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|
| * <b>गमिऊ</b> ग       | नःवा       | नयस्कार करके            | ວ           |
| गुमोकार               | नमस्कार    | नमस्कार मत्र            | ४५७         |
| ‡णमोत् <b>धु</b>      | नमोऽस्तु   | नमस्कार हो, ऐसा वचन     | २२६         |
| * <b>ग</b> मंसित्ता   | नमस्कृत्य  | प्रणाम करके             | २५२         |
| ग्यग                  | नयन        | आँख                     | 366         |
| ग्यगंदि               | नयनिद      | इस नामके एक आचार्य      | ሂሪሂ         |
| <b>ग्यर</b>           | नगर        | शहर                     | १५७         |
| ग्यरी                 | नगरी       | पुरी                    | <b>.</b>    |
| णर                    | न्र        | मनुष्य                  | ĘX          |
| ग्रय                  | नरक        | नारक विल                | १२०         |
| <b>गाव</b>            | नव         | नौ संख्या               | 698         |
| णुवगीव                | नवग्रैवेयक | कल्पातीत त्रिमान        | <b>४६</b> १ |
| ण्वण                  | नमन        | नमस्कार                 | २२न         |
| ग्वभी                 | नवमी       | नवी तिथि                | 3 \$ & &    |
| <b>ग्</b> यविह        | नवविध      | नो प्रकार               | २२५         |
| *ग्वर                 | विशेष      | केवल, नई वात            | 720         |
| णवयार                 | नवकार      | नमस्कार, नवकार पद       | २०७         |
| ग्रबुंसय              | नपुंसक     | इस नामका वेद, खसिया     | ५०१         |
| ग्रह                  | नभ, नख     | आकाश, नाखून             | २२६ ४४६,४७० |
| गहर                   | नग्वर      | नग्व, तीक्ष्ण           | १६६         |
| ग्हवण                 | स्नपन      | अभिषेक                  | ८१३         |
| ण्हवरापीठ             | स्नपनपीठ   | नहानेका आसन             | ४०७         |
| <b>*</b> ण्हाऊण       | स्नात्वा   | स्नान करके              | ४०१         |
| ण्हाण                 | स्नान      | नहाना                   | 783         |
| ण्हाग्रागह            | स्नानगंह   | स्नानघर                 | ४०१         |
| <b>*णाऊ</b> ग्        | श्चात्वा   | जानकार                  | 46          |
| णाडय                  | नाटक       | अभिनय, खेल              | ४१४         |
| णाग                   | ज्ञान      | वोध                     | ४५२         |
| <b>णाणुवयर</b> ण      | जानीपकारण  | ज्ञानका राधिक अर्थ      | ३२२         |
| णाम                   | नाम        | एक कर्म, संज्ञा         | प्रवृह      |
| गाय                   | नाग        | सर्प, एक वृक्ष विशेष    | ८३१         |
| गारंग                 | नारंग      | फल विशेष, संतरा, नारंगी | 660         |
| णाराय                 | नागच       | वाण                     | १४१         |
| गारय                  | नाग्क      | नारकी जीव               | <b>१</b> ६३ |
| गालिएर                | नालिकेर    | नारियल                  | 880         |
| गाव                   | नौ         | नाव, नौका               | 3 &         |
| गास                   | न्यास      | स्थापन करना, घरोहर      | 388         |
| णासावहार              | न्यासापहार | घरोहरको हड़प जाना       | १३०         |
| णाह                   | नाथ        | स्वामी                  | ४६२         |
| णाहि                  | नामि       | शरीरका मध्य भाग         | ४६०         |
| <b>श्र</b> णिउयत्तिऊण | निवृत्त्य  | लौटकर                   | ३०४         |

|                          | प्राकृत-शब्द-संग्रह |                                        |             |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|
| णिक्कंखा                 | निःकांद्या          | आकांक्षा रहित, सम्यव्तवका गुण          | ४८          |
| णिक्करण                  | निष्कारण            | · अकारण                                | 308         |
| णिक्खलण                  | नि:खलन              | नांक, कान आदि छे <mark>दना</mark>      | १८०         |
| णिक्ग्मण                 | निष्क्रमण्          | निर्गमन, दीक्षार्थ <mark>प्रयाण</mark> | ४५२         |
| णिक्खिचण                 | निच्चेपग            | स्थापन                                 | ४८३         |
| <b>णिग्गह</b>            | निग्रह              | दंड, शिक्षा                            | ४०          |
| <b>णि</b> ग्घण           | निर्धृग             | निर्दय                                 | <b>5</b>    |
| णिग्घिण                  | "                   | करुणा-रहित                             |             |
| णिच्च                    | नित्य               | निरन्तर                                | ሂട          |
| णिच्छय                   | निश्चय              | निर्णय करना                            | ३५०         |
| णिज्जरण                  | निर्जरग्रं          | भड़ना, विनाश होना                      | ५०          |
| णिज्जरा                  | निर्जरा             | कर्मोका भड़ना                          | १०          |
| णिज्जास                  | निर्यास             | रस, निचोड़, गोंद                       | 45          |
| णिट्ठवण                  | निष्ठापन            | समाप्त करना, पूरा करना                 | 339         |
| णिद्धिय                  | निष्ठित             | समाप्त किया हुआ                        | x 5 x       |
| णिट्वर                   | निष्टुर             | क <b>ठोर</b> , प <b>रुष</b>            | 300         |
| *णिण्णासिऊण              | निर्नारय            | नाश करके                               | 386         |
| णित्थर                   | निस्तर              | पार पहुँचना                            | 820         |
| णिदिष्ठ                  | निर्दिष्ट           | कथित, प्रतिपादित                       | 60          |
| णिदा                     | निद्रा              | नीद                                    | 3           |
| णिद्देस                  | निर्देश             | नाममात्र कथन                           | ४६          |
| <b>णि</b> द्णिज्ज        | निंदनीय             | निन्दाके योग्य                         | 50          |
| <b>चिंदा</b>             | निन्दा              | वदनामी                                 | 38          |
| णिष्पर्ण                 | निष्पन्न            | सम्पन्न, पूरा होना                     | 635         |
| णिप्पडिच <del>व</del> ख  | निष्प्रतिपद्य       | प्रतिपक्षी-रहित                        | <i>१</i> ६२ |
| णिष्फल                   | निष्फल              | फलरहित                                 | ३६६         |
| णिब्बुद्धी               | निर्बुद्धि          | बुद्धि-रहित                            | ११५         |
| <b>*णिब्भिच्छि</b> ज्जंत | निर्भत्स्र्थद्      | भर्त्सन किया जाता हुआ                  | ११७         |
| णिमण्ण                   | निमम                | तल्लीन                                 | 888         |
| णिय                      | निज                 | अपना                                   | ३८          |
| णियत्ति                  | निवृत्ति            | प्रवृत्तिका निरोध                      | २१४         |
| <b>#णियत्ता</b> विऊण     | निवृत्य             | लौटाकर                                 | 356         |
| णियम                     | नियम                | प्रतिज्ञा, वृत                         | 228         |
| <b>*णियमिऊण</b>          | नियम्य              | नियमन करके                             | <b>२</b> ८२ |
| णियय                     | निजक                | निजका, अपना                            | ७४          |
| <b>गियर</b>              | निकर                | गम् ह                                  | 15.0 A      |
| णियाण                    | निदान               | आगामी-भोग-वाँछा                        | 208         |
| णिरय                     | नरक                 | नारक भृमि                              | 358         |
| णिरवज्ज                  | निरवध               | निर्दोष                                | २२६         |
| णिरवराह                  | निरपराघ             | अपराध-रहित                             | ६६          |
| णिरुवम                   | निरुपम              | उपमा-रहित, अनुपम                       | ३८८         |
| णिरोह                    | निरोध               | <b>रुकावट</b>                          | ४२          |

| <b>णिलय</b>           | निलय                    | घर, आश्रय                         | ४६३  |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------|
| <b>गिला</b> ट         |                         | भाल, कपाल                         | ४६६  |
| <b>गिल्ल</b> ज्ज      | निर्लंज                 | शर्म-रहित                         | ६४   |
| <b>गि</b> ल्लोय       | नृलोक                   | मनुष्य-लोक                        | १६६  |
| <b>गि</b> रलं छुग     | निर्ल <del>ा</del> च्छन | शरीरके अवयवका छेदना, दागना        | १८०  |
| <b>णिव</b>            | <b>नृ</b> प             | नर-पालक, राजा                     | २६८  |
| †ि्गवडंत              | निपतन्त                 | गिरता हुआ                         | ९३१  |
| <b>गिवह</b>           | निवह                    | समूह, वैभव                        | ४११  |
| <b>ग्णि</b> व्वाग्    | निर्वाग                 | मुक्तित                           | ३६२  |
| गिविज्ज               | नैवेद्य                 | देवार्थ-संकल्पित पक्वान्न         | ४८६  |
| <b>गि</b> वित्त       | निवृत्त                 | लौटना, हटाना                      | २६७  |
| <b>*गिविसिऊ</b> ग     | निविश्य                 | स्थापन कर, रखकर, बैठकर            | 880  |
| <b>गिविवग्घ</b>       | निर्विघ्न               | विघ्न-रहित                        | २६७  |
| <b>गिव्विदिगि</b> च्छ | नि <b>विचिकि</b> त्सा   | ग्लानि-रहित, सम्यक्त्वका गुण      | ४८   |
| <b>गिव्वियडी</b>      | निर्विकृति              | निर्विकार भोजनवाला तप             | २६२  |
| <b>गि</b> चुग         | निपुर्ण                 | चतुर                              | १२८  |
| <b>णिवु</b> त्ती      | निवृ ति                 | निष्पत्ति                         | २१८  |
| <b>गिव्यु</b> ष्ट     | निर्द्य <sup>°</sup> ति | मुक्तित                           | ३३५  |
| †िणव्युडंत            | निमज्जंत                | डूबता हुआ                         | ४७२  |
| <b>गाि</b> व्वुद      | निर्कृत्त               | रचित, मुक्त                       | 88   |
| <b>ग्णि</b> व्वेत्र   | निर्वेद                 | विरक्ति                           | 38   |
| <b>णि</b> स्संक       | निःशङ्क                 | शंका-रहित                         | ५२   |
| <b>ग्णि</b> स्संका    | निः राङ्का              | सम्यक्त्वका गुण                   | ५१   |
| णि <del>स्</del> सास  | निःश्वास                | दीर्घ सांस                        | ४६७  |
| <b>गि</b> सि          | निशि                    | रात्रि                            | ३१५  |
| णिसिमुत्ति            | निशिभुक्ति              | रात्रि भोजन                       | 368  |
| णिसिभोयगं             | निशिभोजन                | रातका खाना                        | ३०७  |
| *णिसिऊण               | निविश्य, निवेश्य        | स्थापन करके                       | ४६६  |
| <b>ग्रिस्संकिय</b>    | निःशंकित                | शंकाम <del>ुक्</del> त            | 358  |
| <b>*गिस्सरिऊ</b> ण    | निःसः स                 | निकल करके                         | १७८  |
| <b>गिसिही</b>         | निशिथिका, नैपेधिकी      | स्वाध्योयभूमि, निर्वाणभूमि, निशया | ४५२  |
| <b>णिसुंभ</b> ण       | निशुंभन                 | व्यापादन करना, कहना               | 308  |
| <b>गि</b> स्सेस       | निःशेप                  | समस्त                             | ४४   |
| <b>गिहि</b>           | निधि                    | भंडार                             | ४७२  |
| <b>गिहिय</b>          | निहित                   | स्थापित                           | ४३५  |
| गीय ·                 | नीच                     | क्षुद्र, ओछा                      | 83   |
| गील                   | नील                     | नीला रंग                          | १६३  |
| गुय                   | नुत                     | न <b>म्री</b> भूत                 | 388  |
| गुय<br>#गेऊग          | नीत्वा                  | लेजाकर                            | २८४  |
| गोत्र                 | ज्ञेय                   | जानने योग्य                       | २७   |
| गोत्त                 | नेत्र                   | आँख                               | ३६ ५ |
| <del>गेतु</del> द्धार | नेत्रोद्धार             | आँख निकालना                       | 308  |
|                       |                         |                                   |      |

|                           | प्राकृत-           | शब्द-संग्रह                    | १०            |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>गेत्तुम्मीलगपु</b> ज्ज | नेत्रोन्मीलन पूजा  | प्रतिष्ठा-गत संस्कार-विशेष     | ४२            |
| #गोत्तृगा                 | नीत्वा             | लेजाकर                         | २२            |
| गेय                       | ज्ञेय              | जानने योग्य                    | ,             |
| गेमिचंद                   | नेमिचन्द्र         | एक आचार्यका नाम                | <b>પ્ર</b> '8 |
| ग्वेजज'                   | नैवेद्य            | नेवज, देवतार्थ संकल्पित पक्वान | २३            |
| <b>गोत्रागम</b>           | नोत्रागम           | द्रव्यनिक्षेपका एक भेद         | ૪૪            |
| गोकसाय                    | नोकषाय             | छोटो कपाय                      | ४२            |
| गंदावत्त                  | नन्द्यावर्त्त      | एक प्रकारका स्वस्तिक           | 3,8           |
| गंदीसर                    | नन्दीश्वर          | आठवाँ द्वीप                    | <b>३</b> ७    |
|                           |                    | त                              |               |
| तइउज                      | तृतीय              | तीसरा                          | २७            |
| तइय                       |                    |                                | ΧΞ            |
| *तत्रो<br>                | <b>त</b> तः        | इसके अनन्तर                    | 8 8           |
| तच्च                      | तत्त्व             | पदार्थ                         |               |
| तच्चत्थ<br>               | तस्वार्थ           | सत्यार्थ, तत्त्वरूप पदार्थ     |               |
| त <b>क्खण</b><br>         | तत्व्ग             | तत्काल                         | χo            |
| तणु                       | तनु                | शरीर, कृश                      | 88            |
| तगुकिलेस                  | तनुक्लेश           | कायवलेश                        | 3;            |
| तसुताच                    | तनुताप             | शारीरिक-संताप<br>-             | 37            |
| तएहा                      | तृषा, तृष्णा       | प्यास, मूच्छी                  |               |
| तण्हाउर                   | तृष्गातुर          | तृष्णास पीडित                  | <b>१</b> व    |
| तत्त                      | तप्त               | संतप्त                         | <b>?</b> 9    |
| ‡तत्तो 💮                  | तस्मात्            | इसलिए                          | t             |
| ‡त्रत्थ                   | तत्र               | वहाँ, कहाँपर                   | ? :           |
| तदिय                      | <b>तृ</b> तीय      | तीसरा                          | 7             |
| तमतमपहा                   | तम्रतमप्रभा        | सप्तम नरक पृथ्वी               | \$ /          |
| तमभासा                    | तमोभासा (तमःप्रभा) | षष्ठ नरक पृथ्वी                | ?\            |
| ‡तम्हा                    | तस्मात्            | इससे                           |               |
| तय                        | तन                 | वाद्य विशेषका शब्द             | 7:            |
| तरणि                      | तरग्री             | नौका                           | X ?           |
| तरु                       | तरु                | वृक्ष                          | . ,           |
| तरुणी                     | त <b>रु</b> णी     | युवती                          | <b>ą</b> ,    |
| तव                        | तप                 | तपस्या                         | 1             |
| तवस्सी                    | तपस्वी             | तपःशील                         | 8             |
| तविल                      |                    | तवला, वाद्य विशेष              | 88            |
| तस                        | त्रस               | दो-इन्द्रियादि जीव             | y             |
| ‡ { तह                    | तथा                | उस प्रकार                      | 7             |
| ( तहा                     |                    |                                | •             |
| ताडन                      | ताडन               | मारना                          | १०, १०        |
| तामलित्त प्त्यरं          | ताम्रलिप्त         | एक प्राचीन नगरी                | У             |
| तारिस                     | ताहश               | वैसा                           | 88            |

| ताल                    | ताल                 | वृक्ष विशेष                  | 80    |
|------------------------|---------------------|------------------------------|-------|
| तालवंट                 | तालवृन्त            | पंखा                         | 800   |
| तासण                   | त्रासन              | पीड़न                        | १८०   |
| तिउण                   | त्रिगुण             | तिगुना                       | ४७१   |
| तिक्ख                  | तीक्ष्ण             | तेज                          | १६६   |
| तिण                    | तृग्                | तिनका, घास                   | २६७   |
| तिणचारी                | तृग्चारी            | घास खानेवाला                 | € €   |
| तित्थ                  | तीर्थ               | पवित्रभूमि                   | ४४०   |
| तित्थयर                | तीर्धकर             | तीर्थ-प्रवर्त्तक             | ३४७   |
| तिदिय                  | तृतीय               | तीसरा                        | २१६   |
| र्तिदु                 | तेन्दु              | तेंद् फल                     | 888   |
| तिपल्लाउग              | त्रिपल्यायुष्क      | तीन पल्यकी आयुवाला           | २५८   |
| तिय                    | त्रय, त्रिया        | तीन, स्त्री                  | २५    |
| तियाल                  | <b>चिका</b> ल       | तीनों काल                    | ५२६   |
| तियालजोग               | त्रिकालयोग          | त्रिसन्ध्य, समाधि            | ३१२   |
| तिरिक्खाउ              | तिर्यगायु           | तिर्यं चोंकी आयु             | ५१५   |
| तिरिम                  | तिर्यक्             | तिरछा                        | १८१   |
| तिरियगई                | तिर्यगाति           | पशुयोनि                      | १७७   |
| तिरीट                  | किरीट- <b>मुकुट</b> | शि <b>रका आभूष</b> ण         | 698   |
| तिलय                   | तिलक                | चदन आदिका टीका               | 388   |
| तिलयभूय                | तिलकभूत             | श्रेष्ठ                      | ३४३   |
| तिलोय                  | त्रिलोक             | तीन लोक                      | ३४७   |
| तिचिह                  | त्रिविध             | तीन प्रकार                   | २२१   |
| तिब्ब                  | तीव्र ,             | तेज                          | १७६   |
| तिसग्र                 | तृषित, तृषातं       | प्यासा                       | १८८   |
| तिसट्टी                | त्रिपष्ठि           | तिरेसठ                       | ४२२   |
| <b>%तिसंद्विखुत्त</b>  | त्रिषष्ठिकृत्वा     | तिरेमठ वार                   | ३७६   |
| तिसा                   | तृपा                | प्यास                        | १२६   |
| तिमूल                  | त्रि <b>श्र्ल</b>   | <b>शस्त्रविशेष</b>           | १४१   |
| तिसंभ                  | त्रिसन्ध्य          | तीनो काल                     | ४२३   |
| तिहि                   | নিখি                | मिति                         | 3 8 2 |
| तीद                    | <b>ग्र</b> तीत      | भूत                          | 22    |
| तीया                   | तृतीया              | तीमरी तिथि                   | ३६८   |
| तुय, तय                | <b>ःवक</b> ्        | छाल, चमड़ा                   | 788   |
| तुर्ठी                 | तुष्टि              | मंतोष                        | २२४   |
| <b>%तुरिश्र, तुरिय</b> | स्वरित              | तुरन्त                       | १६२   |
| <b>तु</b> रुक          | <b>तुम</b> प्क      | सुगन्धित द्रव्य विशेष        | ४२७   |
| तुंड                   | <b>तु</b> न्द       | मुंख                         | १६६   |
| तुंड<br>त्र            | तूर, तूर्य          | तुरई                         | २५१   |
| तूरंग                  | त्र्यीग             | वादित्र देनेवाला कल्पवृक्ष   | २५३   |
| ते <del>त</del> ीस     | त्रयत्रिंशत्        | देवोंकी एक जाति विशेष, तेतीस | १७४   |
| तेय                    | तेज                 | प्रताप .                     | २५५   |
| 17 7                   |                     |                              |       |

| 1             |                  |                                  |               |
|---------------|------------------|----------------------------------|---------------|
|               | ġ                | ाकृत-शब्दः संग्रह                | १९४           |
| तेरह          | त्रयोदश          | नेरह                             | ३७०           |
| तेरसि         | त्रयोदशी         | गेरहवीं तिथि                     | र् <b>द १</b> |
| तेवट्ठि       | <b>রি</b> দম্ভি  | तिरेसठ                           | ४३४           |
| तंडुल         | <b>तन्दु</b> ल   | चावल                             | ४३०           |
| तंबय          | ताम्रक           | . ताँवा                          | १५४           |
| तंबोल         | ताम्बूल          | पान                              | २१७           |
| तुंद          | तुन्द            | मुख                              | १५५           |
| तीस           | तोप              | संतोध                            | ७२            |
|               |                  | थ                                |               |
| थल            | स्थल             | भूमि                             | 3 द ६         |
| ∫ थाला        | स्थाली           | थाली                             | २५६           |
| े थाली        | स्थाल            | વાળા                             | ४३४           |
| थावर          | स्थावर           | एकेन्द्रिय जीव                   | १२            |
| थिर           | स्थिर            | अचल                              | २३            |
| थुइ           | स्तुति           | गुण -कीर्त्तन                    | 338           |
| #थुणिऊण       | स्तु <b>र</b> वा | स्तुति करके                      | ४०३           |
| †थुणिज्जमाण   | स्तूयमान         | स्तुनि किया जाना हुआ             | ३ ७ ५         |
| थुत्त         | स्तोत्र          | स्तुति-पाठ                       | 父の号           |
| थूल           | स्थृल            | मोटा                             | 305           |
| थूलयड         | स्थृलकृत         | स्थ्ल व्रत                       | २ १२          |
| †थुब्वंत      | स्तूयमान         | रतुति किया जाना हुआ              | ४०४           |
| थूलकायजोग     | स्थूलकाययोग      | औदारिक काययोग                    | ५३३           |
| थूलव <b>य</b> | स्थ्ल वत         | एकदेश नियम                       | 286           |
| थोक           | स्तोक            | अल्प,                            | ६४            |
| थोग           | "                | थोड़ा                            | २९६           |
| थोव           | 1)               | ,,                               | 750           |
| थोत्त         | स्तोत्र          | n                                | ४४३           |
| _             |                  | द                                |               |
| दक्खिण        | दिस्गा           | दक्षिणदिशा, निपुण, चतुर,  दाहिना | २१४           |
| <b>*दरठूण</b> | द्या             | देखकर                            | <b>१</b> ६३   |
| दह            | दग्ध             | जला हुआ,                         | १६२           |
| द्प           | दर्प             | अहंकार                           | <b>द</b> ६    |
| द्प्पण        | दर्पग            | शीशा, आदर्श                      | 800           |
| द्मण          | दमन              | यशमें करना, दमन करना             | १८०           |
| द्लण          | दलन              | दलना, पीसना                      | १५०           |
| द्या          | दया              | अनुकम्पा                         | 23            |
| द्व्य         | द्रव्य           | वस्तु, धन                        | २५७           |
| दव्यसुद       | द्रव्यश्रुत      | पुस्तक ग्रन्थ                    | ४५०           |
| दस            | दश               | संख्या विशेष                     | १७४           |
| दसय           | दशक              | दशका समूह                        | प्रस          |
| दसमी          | दशमी             | तिथि विशेष                       | 378           |
| <b>*द्सहा</b> | दशधा             | दश प्रकार                        | २५१           |
|               |                  |                                  |               |

| दह                | दश             | दस संख्या                           | १७३  |
|-------------------|----------------|-------------------------------------|------|
| दहि               | द्धि           | दही                                 | ४५४  |
| दहिमुह            | द्धिमुख        | नन्दीक्ष्वरस्थ गिरिविशेष            | ३७३  |
| <b>*दाऊण</b>      | दस्वा          | दे करके                             | १८६  |
| दाडिम             | दाडिम          | अनार                                | ४४०  |
| दाण               | दान            | त्याग,                              | १८६  |
| दाणविहाण          | दानविधान       | दानके भेद                           | २१८  |
| दायव्य            | दातव्य         | देने योग्य वस्तु                    | २३३  |
| दायार             | दातार          | देनेवाला                            | २२०  |
| दार               | द्वार, स्त्री  | दरवाजा, नारी                        | 838  |
| दारुण             | दारुण          | भयंकर                               | १८१  |
| <b>*दावि</b> ऊण   | दापयिस्वा      | दिलाकर                              | 888  |
| दासत्तण           | दासत्व         | दासपना                              | 83   |
| दाहिण             | दिवाग          | दाहिना                              | ४६६  |
| दिट्ट             | दृष्ट          | देखा हुआ                            | २५२  |
| दिद्धि            | दृष्टि         | नजर, निरीक्षण                       | ३१६  |
| दिढ               | <b>ह</b> ढ़    | मजबूत                               | ४६७  |
| दिणपडिमा ज्योग    | दिनप्रतिमा योग | दिनको प्रतिमावत् होकर ध्यान करना    | ३१२' |
| दिग्यर            | दिनकर          | सूर्य                               | ४६७  |
| दिण्ण             | द <b>त्त</b>   | दिया हुआ                            | २४०  |
| दिगह              | दिवस           | दिन                                 | २८८  |
| दियंत             | दिगंत          | दिशान्त                             | ३३२  |
| दिव्व             | दिव्य          | स्वर्गीय, अनुपम                     | २५४  |
| दिस, दिसा         | दिग् दिशा      | <b>वि</b> शा                        | २७४  |
| दीउज्जोय          | दीपोद्योत      | दीपकोंका प्रकाश                     | ३१६  |
| दीणमुह            | दीनमुख         | करुण-वदन                            | १४२  |
| दीव               | ∫ दीप          | दीपक                                | २२८  |
| दाव               | े द्वीप        | द्वीप, टापू                         | २१४  |
| दीवदुम            | दीपद्रम        | प्रकाश करनेवाला कल्पवृक्ष           | २५५  |
| दीवंग             | दीपाँग         | ,,                                  | २५१  |
| दोह               | दीर्घ          | आयत, लम्बा                          | १३०  |
| दु <del>व</del> ख | दुःख           | कष्ट                                | ६१   |
| दुग्ग <b>इ</b>    | दुर्गिति       | कुगति                               | ५०   |
| दुगंध             | दुर्गन्ध       | बुरी गंध                            | १६६  |
| दुचरिम            | द्विचरम        | उपान्त्य, अन्तिम क्षणसे पूर्वका समय | ४२४  |
| दुचित्त '         | ़ दुश्चित      | खोटा मन                             | १२३  |
| दुङ               | दुष्ट, द्विष्ठ | द्वेषयुक्त, दो में स्थित            | १८०  |
| दुद्ध             | दुग्ध<br>द्वी  | द्घ<br>दो                           | ४३४  |
| दुणिण             |                |                                     | २४   |
| दुप्परिणाम        | दुष्परिाणम     | दुविवाक                             | ३२६  |
| दुरायार<br>दुरेह  | दुराचार        | दुष्ट आचरण                          | 885  |
| दुरेह             | द्विरेफ        | भूमर, भँवरा                         | ४७०  |
|                   |                |                                     |      |

| प्राकृत-शब्द-संग्रह |                          |                                        | १९७           |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------|
| दुवार               | द्वार, द्विवार           | दरवाजा, दो बार                         | <b>3</b> 84   |
| दुविह               | द्विविध                  | ,<br>दो प्रकार                         | २ १           |
| दुवियप्प            | द्विविकल्प               | दो विकल्प                              | ₹ १ ३         |
| दुहावह              | दुखावह                   | दुःखपूर्ण                              | २ ४२          |
| देउलय               | देवालय                   | देव-मन्दिर                             | , <b>१</b> २० |
| ∫ देवत्त            | 2                        | <del></del>                            | २६४           |
| र्वेवत्तरण          | देवत्व                   | देवपना                                 | 939           |
| देविंद              | देवेन्द्र                | सुरेन्द्र                              | ३३४           |
| <del>2</del>        | ∫ देश                    | अंश                                    | १७            |
| देस                 | र् प्रान्त               | प्रान्त, भाग                           | २१५           |
| ∫देसविरद            | देशाविरत                 | पांचवां गुग्गस्थान                     | 8             |
| ्रे देसविरय         |                          | देश संयम                               | ३५०           |
| देसिश्र             | देशित                    | उपदिष्ट                                | २             |
| दोस                 | ∫ द्वेप                  | दूषण, द्वेष, ईव्या                     | २१०           |
|                     | ्रे दोष, दोषा            | द्रोह, दोष (दे०) हाथ, बाहु,            | 5,            |
| दंड                 | दग्ड, पाप                | सजा, निग्रह, कुकृत्य                   | ५३१           |
| दंत                 | दन्त                     | दांत                                   | १६८           |
| दंसग                | दर्शन                    | देखना, उपयोग-विशेष                     | २२१, २७       |
| दंसण्-सावय          | टार्शनिक श्रावक          | प्रथम प्रतिमाधारी                      | २०६           |
|                     |                          | ध                                      |               |
| <b>⁺धग धगंत</b>     |                          | धक्-धक् आवाज करता हुआ                  | १०३           |
| धग                  | धन                       | विभव                                   | २१२           |
| धण्ग                | धन्य, धान्य              | भाग्यशाली, अन्न विशेष                  | २१३           |
| धर्गु               | धनुष                     | चाप                                    | २५५           |
| धम्म                | धर्म                     | द्रव्यविशे <b>ष</b> , पुण्य, कर्त्तव्य | ३१,२          |
| धम्मज्भाग           | धर्मध्यान                | शुभध्यान                               | ५१६           |
| धम्म-लाह            | धर्मलाभ                  | आशीर्वचन                               | ३०४           |
| धिम्मल्ल            | धिमल्ल                   | केश, वृक्ष विशेष                       | ३०२           |
| धय                  | ध्वज                     | पताका                                  | ३६६           |
| धराइय               | <b>ध</b> रादिक           | पृथ्वी आदि                             | १८            |
| ∫                   |                          |                                        | २७७           |
| ( धरेऊणं            | ' <b>भृत्वा</b>          | धारण कर                                | ११८           |
| धरिय                | धरित, <b>धृत,</b> धृत्वा | धारण किया हुआ, धर करके                 | <i>x3</i>     |
| धवल                 | धवल                      | उज्ज्वल श्वेत                          | ४२५           |
| धवलिय               | धवलित                    | <b>श्वेत किया हुआ</b>                  | ३३२           |
| धिग्                | धिक्                     | धिक्कार                                | २०४           |
| †धुव्वंत            | धूयमान                   | फहराती हुई                             | 83€           |
| †धूयमाण             | ध्रुयमान                 | कँपते हुए                              | ४१६           |
| धूलीकलसहिसेय        | धूलीकलशाभिषेक            | मृत्तिका-स्नान                         | ४०८           |
| धूंब .              | धूप                      | हवनयोग्य सुगंधित द्रव्य                | २२८           |
| घूवदहण ं            | धूपदहन                   | धप जलानेका पात्र                       | ४४२           |
| ે રદ                |                          |                                        |               |

| धोय         | घौत                | प्रक्षालित, धोया हुआ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५४६  |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| धोवग        | धोवन               | प्रक्षालन, धोना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५३६  |
| -11-1       |                    | Additional to the second of th | ***  |
|             | ų                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| पर्ट्       | प्रतिष्ठ, प्रविष्ट | प्रतिष्ठा, प्रवेश हुआ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३८६  |
| परद्विय     | प्रतिष्ठित         | प्रतिष्ठा-प्राप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १३   |
| पइट्टयाल    | प्रतिष्ठाकाल       | प्रतिष्ठा-समय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३५६  |
| परटुलक्खग   | प्रतिष्ठालच् ग्    | प्रतिष्ठा-लक्षरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३८६  |
| पश्रुसत्थ   | प्रतिष्ठाशास्त्र   | प्रतिष्ठा-शास्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३६६  |
| पर्डा       | प्रतिष्ठा          | स्थापना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३५६  |
| पइट्ठाइरिय  | प्रतिष्ठाचार्य     | प्रतिष्ठा करानेवाला आचार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3=8  |
| पहराग       | प्रकीर्ण           | प्रक्षिप्त, विस्तीर्ण, <b>प्रती</b> र्ण,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २४०  |
| पईव         | प्रदीप, प्रतीप     | दीपक, प्रतीप-प्रति <b>कूल</b> , शत्रु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 850  |
| पउर         | प्रचुर, पौर        | बहुत, पुर-सम्बन्धी, नगरमें रहनेवाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६ १  |
| पउलग्       | प्रज्वलन           | जलाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८०  |
| पएस         | प्रदेश             | अविभागी क्षेत्रांश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68   |
| पक्कण्ग     | पकान्न             | पकवान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३५७  |
| *पक्खालिऊग् | प्रचाल्य           | प्रक्षालन करके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 352  |
| पश्चक्ख     | प्रत्यच्           | विशद, स्पप्ट, अतीन्द्रिय ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १२३  |
| पश्चक्खाग   | प्रत्याख्यान       | त्यागका नियम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 380  |
| पच्चूस      | प्रत्यूष           | प्रभातकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २८७  |
| ‡पच्चेलिउ   | प्रत्युत           | वैपरीत्य, बल्कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११८  |
| ‡पच्छा      | पश्चात्            | पीछे, अनन्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३६२  |
| पच्छिम      | पश्चिम             | एक दिशा, पिछला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58.8 |
| पज्जन्त     | पर्याप्त           | पर्याप्तिसे युक्त, समर्थ, शक्तिमान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३   |
| पज्जित्ति   | पर्याप्ति          | शक्ति, सामर्थ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३६  |
| पज्जयप्पय   | पर्यायात्मक        | पर्यायस्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५२६  |
| पज्जाय      | पर्याय             | एकक्षणभावी अवस्थाविशेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४२=  |
| पज्जलिय     | प्र <b>ज्वलि</b> त | दग्ध, जलाया हुआ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६०  |
| पट्ट        | पट                 | पहननेका वस्त्र, रथ्या, मुहल्ला, रेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मी   |
|             |                    | कपड़ा, सनका क <b>पड़ा,</b> पाट, अधिकारपः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •    |
|             |                    | काप्ट-पाषाणका <b>फ</b> लक, तख्ता, ललाटप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ार   |
|             |                    | वाँघनेका पट्टा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २५६  |
| पष्ट्रण .   | पत्तन              | नगर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २१०  |
| पट्टवरा     | प्रस्थापन          | प्रारम्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३७७  |
| पुद्धि      | রম্ব               | पीठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १५७  |
| पउम         | पद्म               | कमल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४३१  |
| पड          | पट                 | वस्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४२०  |
| पडग         | पतन                | गिरना .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १४०  |
| पडल         | पटल                | समूह, संघात, वृ्न्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४३७  |
| पडाया       | पताका              | घ्वजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४६२  |

| <b>‡पडि</b>   | प्रति                | विरोध, विशेषता, वीप्सा, प्रत्यावर्त्तन, प्रतिदान<br>वदला, प्रतिनिधिपना, प्रतिषेध, प्रतिकृलता,<br>समीपता,अधिकता,सदृशता, लघुता, प्रशस्तना |             |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|               |                      | वर्त्तमानता आदि सूचक अव्यय                                                                                                              | ३५४         |
| पडिगह्य       | प्रतिग्रहण्          | वदलेमें लेना                                                                                                                            | ၃၁۷         |
| पडिचीग        | प्रतिचीन             | चीनी वस्त्र या चीनी वस्त्र-जैसा                                                                                                         | 385         |
| पडिजग्गग्।    | प्रतिजाग्रग्         | जागने वालेके पीछे तक जागना                                                                                                              | 3 \$ 8      |
| पडिवुज्भिऊण   | प्रतिबुध्य           | प्रतिबुद्ध होकर, जागकर                                                                                                                  | ४६५         |
| पडिबिंब       | प्रतिविम्ब           | प्रतिमा, प्रतिच्छाया                                                                                                                    | 866         |
| पडिमा         | प्रतिमा              | मूत्ति                                                                                                                                  | 320         |
| पडिय          | पतित                 | गिरा हुआ                                                                                                                                | 83          |
| पडियरण        | प्रतिंचरण            | सेवा-शुश्रूषा                                                                                                                           | ३२ <b>२</b> |
| पडिलिहर्ण     | प्रतिलिखन            | प्रति-लेखन, निरीक्षण                                                                                                                    | 378         |
| पडिलेवपडिमा   | प्रतिलेपप्रतिमा      | लेपकी हुई <sup>°</sup> मूर्त्ति                                                                                                         | 886         |
| *पडिलेहिऊण    | प्रतिलेख्य           | प्रतिलेखन करके                                                                                                                          | <b>२</b> ८४ |
| ∗पडिवज्जिऊण   | प्रतिपद्य            | प्राप्त होकर                                                                                                                            | ४१८         |
| <b>ग</b> डिचा | प्रतिपद्             | एकम तिथि                                                                                                                                | ३६८         |
| पढम           | प्रथम <sup>े</sup>   | पहला                                                                                                                                    | 353         |
| पणम           | प्रणम, प्रणाम        | नमस्कार                                                                                                                                 | २२५         |
| गणस           | पनम                  | फल-विशेष                                                                                                                                | 660         |
| पणिवाय        | प्रिणपात             | नमन, वंदन                                                                                                                               | ३२४         |
| पण्ण          | पर्गा                | पत्र, पत्ती                                                                                                                             | ४२१         |
| पण्णत्त       | प्रज्ञप              | निरूपित, कथित                                                                                                                           | २१          |
| पण्गरस        | पंचदश                | पन्द्रह                                                                                                                                 | 3 90        |
| पण्णास        | पञ्चाशत              | पचास                                                                                                                                    | 38 %        |
|               | (पत्र                | दल, पत्ता                                                                                                                               | ?EX         |
| पत्त          | { पात्र              | दान देने योग्य, अतिथि, भाजन, बर्तन २                                                                                                    |             |
|               | ् <sub>प्राप्त</sub> | मिला हुआ                                                                                                                                | <b>३३</b>   |
| पत्तंतर       | पात्रान्तर           | पात्र-संबंधी भेद                                                                                                                        | 220         |
| पत्तेय        | प्र त्येक            | एक-एक                                                                                                                                   | 83          |
| पत्थ          | पथ्य                 | हितकर भोजन                                                                                                                              | २३६         |
| पत्थगा        | प्रार्थना            | अभिलाषा, याचना, मॉगना                                                                                                                   | ११६         |
| पमत्तठाग      | प्रमत्तस्थान         | छठा गुणस्थान                                                                                                                            | ५१६         |
| पमाग्         | प्रमाण               | सम्यग्ज्ञान, सादर, मान, योग्य                                                                                                           | 3           |
| पय            | पद                   | विभक्त्यन्त पद, चरण                                                                                                                     | १,४३०       |
|               | पयस्                 | दूघ, जल,                                                                                                                                | • 7         |
| पयड           | प्रकट                | व्यक्त                                                                                                                                  | ५१५         |
| पयडि          | प्रकृति              | स्वभाव, मार्ग (दे०)                                                                                                                     | 307         |
| पयत्त         | प्रयत्न              | नेष्टा, उद्यम, प्रवृत्त, प्रदत्त                                                                                                        | ३७          |
|               | 🕻 पदार्थ             | पदका विषयभूत अर्थ                                                                                                                       | ५६<br>५६    |
| पयत्थ         | { पदस्थ              | ध्यान-विशेष                                                                                                                             | ४५<br>४५    |
| पयभट्ट        | पदभ्रप्ट             | स्थान-च्युत                                                                                                                             | 853         |

|                    | ∫ प्रतर         | एक समुद्धात, पत्राकार, गणित विशेष    |      |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------|
| पयर                | ्रिप्रकर        | समूह                                 | ५३१  |
| पयला               | प्रचला          | निद्राविशेष, एक कर्म                 | ४२४  |
| पयाश्र             | प्रताप          | तेज                                  | 38%  |
| पयार               | प्रकार          | भेद, रीति                            | २५०  |
| ******             | ∫ प्रकाश        | दीप्ति                               | २५४  |
| पयास               | रे प्रयास       | उद्यम                                |      |
| पयासिय             | प्रकाशित        | प्रकाश किया हुआ                      | 88   |
| पयाहिगा            | प्रदक्षिणा      | दाहिनी ओर घूमना                      | ४१८  |
| पर                 | परं             | प्रधान, श्रेष्ठ, अन्य                | ६४   |
| ‡परदो              | परतः            | अनन्तर, आगे                          | 58.8 |
| परमङ्ख             | परमार्थ         | यथार्थ, मत्य                         | २१   |
| परमागु             | परमासु          | मबसे छोटा पुद्गलका अंश               | १७   |
| परमेष्टी           | परमेष्ठी        | परम पदमें स्थित—अर्हन्त, सिद्ध, आचाय | ί,   |
|                    |                 | उपाध्याय, साधु                       | २७४  |
| परयार              | परदार           | परस्त्री                             | 3 %  |
| परसमयविद्          | परसमयविज्ञ      | परमतका ज्ञाना                        | ५४२  |
| पर <del>स्</del> स | परस्व           | पर-धन                                | १०२  |
| पराहुत्त           | पराङमुख         | विमुख, पराभूत, अपमानित               | १६०  |
| परिउट्ठ            | परिवृत्त        | वेष्टित                              | ४७३  |
| परिग्गह            | परिग्रह         | धनादिका संग्रह                       | 6    |
| परिग्य             | परिणत, परिणय    | परिपक्क, विवाह                       | ३४   |
| परिगाइ             | परिस्ति         | परिणमन                               | २८   |
| परित्थी            | परस्त्री        | पराई स्त्री                          | १६४  |
| परिभोय             | परिभोग          | जिसका वार-वार उपभोग किया जाय         | २१८  |
| परियत्त            | परिवर्त्त       | परिभ्रमण                             | ४१७  |
| परियत्तग्          | परिवर्त्तन      | ",                                   | ३३८  |
| परियरिय            | परिकरित         | परिवृत्त , परिवेष्टित                | 378  |
| परियं <b>त</b>     | पर्यन्त         | समीप                                 | ४६१  |
| परिरक्खा           | परिरच्चा        | सर्व ओरसे रक्षा                      | ३३८  |
| परिवाडी            | परिपाटी         | पर <b>म्परा</b>                      | Ą    |
| परिवुड             | परिवृत्त        | घिरा हुआ                             | ४०६  |
| †परिवेवमाण         | परिवेप्यमान     | कंपता हुआ                            | १२१  |
| परिसम              | परिश्रम         | मेहनत                                | २३६  |
| परिसेस             | परिशेष          | अवशेष                                | 32   |
| परिहि              | परिधि           | घेरा, परकोट                          | ४८२  |
| परूवय              | प्र <b>रूपक</b> | निरूपरा करनेवाला                     | 3    |
| प <b>रोक्</b> ख    | परोच्च          | अविशद ज्ञान, पीठ पीछे,               | ३२५  |
| पलायमाग्           | पलायमान         | भागता हुआ                            | £\$  |
| पलाव               | प्रलाप          | अनर्थक-भाषण, बकवाद                   | १४२  |
| परल                | पल्य            | माप-विशेष                            | ३५६  |
| परुलाउग            | पत्यायुष्क      | एक पल्यकी आयुका धारक                 | २६०  |

|                  | प्राप्ट             | त-शब्द-संग्रह                             | २०१        |
|------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------|
| पलियंक           | पर्येङ्ग            | पद्मासन, पलंग                             | ५१३        |
| पवयग             | प्रवचन              | उत्तम वचन, जिन-प्रणीत शास्त्र             | ५५१        |
| पवर              | प्रवर               | श्रेष्ठ, उत्तम                            | 328        |
| पवयग्गग्णू       | प्रवचनज्ञ           | शास्त्रज्ञ                                | ५४५        |
| पवण्मग्गट्ठ      | पवनमार्गस्थ, गगनस्थ | अधर-स्थित, अन्तरीक्ष                      | ४७३        |
| पवाल             | प्रवाल              | नव-अंकुर, मूँगा                           | ४२५        |
| पवित्त           | पवित्र              | निर्दोष                                   | २२८        |
| पञ्च             | पर्व                | व्रतका दिन, उत्सव, त्योहार, ग्रन्थि, गाँठ | २१२        |
| पव्चय            | पर्वत               | पहाड़                                     | 3          |
| पसरण             | प्रसरण              | विस्तार                                   | ५३२        |
| पसारग            | प्रसारण             | फैलाना                                    | ३३८        |
| पसाय             | प्रसाद              | कृपा, प्रस <b>न्न</b> ता                  | ሂሪሂ        |
| पस्ण             | प्रस्न              | पुष्प                                     | ५८         |
| पस्सवग           | प्रस्वयण            | मूत्र, पेशाव                              | ७२         |
| पस्सिय           | द्यष्ट्रा           | देखकर                                     | ४१०        |
| पहाय             | प्रभात              | प्रात:काल                                 | 822        |
| पहाय             | प्रभाव              | शक्ति-सामर्थ्य                            | ४०५        |
| पहावगा           | प्रभावना            | गौरव या प्रभाव वढ़ाना                     | 65         |
| पहुइ             | प्रभृति             | इत्यादि                                   | २७         |
| पहोह             | प्रभौघ              | प्रभा-पुँज                                | ४३६        |
| पाउग्ग           | प्रायोग्य           | अतियोग्य                                  | ५१७        |
| <b>*पा</b> प्ग्  | प्रायेण             | प्रायः करके                               | 54         |
| पात्रोदय         | पादोदक              | ,चरण-जल                                   | २२६        |
| पाग              | पाक                 | विपाक, उदय                                | 838        |
| पाठय             | पाठक                | अध्यापक, उपाध्याय                         | 350        |
| <b>*पाडि</b> ऊग् | पातियत्वा           | गिराकर                                    | १६६        |
| पाडिद्देर        | प्रातिहार्य         | देवकृत पूजा-विशेष                         | २७८        |
| पाग्             | ∫ प्राण             | जीवनका आधार                               | २३४        |
| 410              | <b>र</b> पान        | पीनेकी वस्तु                              | 250        |
| पाग्य            | पानक                | पेय द्रव्य                                | २५२        |
| पागाइवायविरइ     | प्राणातिपातविरति    | अहिंसाणुव्रत                              | २०५        |
| पाणि             | ∫ प्राग्गी          | जीव                                       | <b>5</b> 9 |
|                  | र पाणि              | हाथ                                       | 308        |
| पाणिय            | पानीय, पेय          | जल                                        | 66         |
| पाणिपत्त         | पाणिपात्र           | हाथ ही जिनका पात्र हो                     | 380        |
| पाणिबह           | प्राणि-वध           | जीव-घात                                   | २१०        |
| पादोदय           | पाटोदक              | चरण-जल                                    | २२५        |
| पाय              | पाद                 | पैर                                       | 308        |
| पायर             | पाकर                | एक क्षीरी वृक्ष                           | ሂട         |
| पायव             | पाद्प               | वृक्ष                                     | २५३        |
| पारण, पारणा      | पारगा               | उपवासके दूसरे दिनका भोजन                  | २८८        |
| पारंगश्र         | पारंगत              | पारको प्राप्त                             | ५४३        |

| पारिजातय             |               | <b>प</b> ारिजातक      | कल्प वृक्ष                                | ४२६          |
|----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------|
| पारद्धि              |               | पारर्द्धि             | आखेट, शिकार                               | 800          |
| पारसिय               |               | पारसीक                | पारशी-जातीय                               | দও           |
| पाव                  |               | पाप                   | बुरा कार्य                                | 50           |
| पाविष्ठ              |               | पापिष्ठ               | पापी                                      | 53           |
| पावरोय               |               | पायरोग                | कुष्ट, कोढ़                               | १८७          |
| पावण                 |               | प्रापण                | प्राप्ति, लाभ                             | ५१३          |
| पाहरा                |               | पाघाग्                | पत्थर                                     | २७           |
| पाविऊग्।             |               | प्राप्य               | पा करके                                   | १३०          |
|                      | (             | पाश                   | जाल                                       | २१६          |
| पास                  | $\mathcal{A}$ | पार्श्व               | समीप                                      | ६७           |
| पासाय                |               | प्रासाद               | भवन                                       | २५४          |
| ्रपास <u>ु</u> य     |               |                       | जीव-रहित                                  | ४०२          |
| ्रे पासुग<br>  पासुग |               | प्रासुक               | अचिन                                      | ३०७          |
| पिच्छ                |               | <b>પિ</b> ચ્છ, પૃચ્છા | पोछी, मो <b>रपंख,</b> पृछना               | ÷ <b>१</b> १ |
| †पिच्छंता            |               | प्रेक्ष्यन्तः         | देखते हुए                                 | ११०          |
| †पिच्छमाण            |               | प्रेक्ष्यमाण          | देखते हुए                                 | ४१६          |
| पिंजर                |               | पिंजर                 | पिजरा                                     | ४२६          |
| पिद्धि               |               | <b>ब</b> ें हुन       | पीठ                                       | ३३८          |
| पिंडत्थ              |               | पिडस्थ                | ध्यान विशेष, धर्मध्यानका प्रथम <b>भेद</b> | ४५८          |
| पित्तल               |               | पित्तल                | पीतल                                      | 380          |
| पिय                  |               | पिक, प्रिय            | कोकिल, पक्व, प्यारा                       | ሂട           |
| पियर                 |               | पितर, पिता            | वाप, संरक्षक                              | ६२           |
| पिल्लय               |               | स्तनन्धय              | पिल्ला, बच्चा                             | १८०          |
| पिहु                 |               | पृथु                  | विस्तीर्ण                                 | 80X          |
| पीडिय                |               | पीडित                 | दु:खित                                    | २३६          |
| पीपल                 |               | पिप्पल                | पीपलका वृक्ष और फल                        | ५८           |
| पुग्गल               |               | पुद्रल                | अचेतन मूर्तिक द्रव्य                      | १७           |
|                      | 1             | पूज्य                 | सम्मान्य                                  | ३२७          |
| पुज्ज                | ĺ             | पूजा                  | अर्चा                                     | २८७          |
| पुज्जग               |               | पूजन                  | अर्चन                                     | 398          |
| पुट्ठ                |               | प्रेष्ठ               | पिछला भाग                                 | ३००          |
| पुर्हि               |               | विश्व                 | पीठ                                       | 800          |
| पुट्टियर             |               | पुष्टिकर              | पौष्टिक                                   | २५२          |
| पुढवी, पुढिवी        |               | पृथिवी                | जमीन                                      | १७१          |
| <b>%पु</b> रा        |               | पुनः                  | फिर, अनन्तर                               | १६६          |
|                      | ſ             | पुर्य                 | मुक्रुत, शुभकर्म                          | 80           |
| पुण्या               | Ì             | पूर्ण                 | पूरा                                      | ४३६          |
| पुण्णिमा             |               | पूर्णिमा              | पूर्णमासी                                 | ३७०          |
| पुरागंकुर            |               | पुर्यांकुर            | पुण्यके अंकुर                             | ४२६          |
| पुण्गिंदु            |               | पूर्णेन्दु            | पूर्ण चन्द्र                              | ४८           |
| पुगर्गोदु            |               | पूर्णेन्दु            | पूर्ण चन्द्र                              | ३५६          |
| -                    |               |                       |                                           |              |

|                    | प्राकृ               | त-शब्द-सम्रह                   | २०३         |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
| पुत्त              | पुत्र                | मुत                            | १८८         |
| पुत्थय             | पुस्तक               | पोथी                           | <b>३</b> ६२ |
| पुष्प              | <b>पु</b> ष्प        | फूल                            | २१७ ३८२     |
| पु <b>ण्फंज</b> लि | पुष्पाञ्जलि          | फूलोंकी अंजुल <u>ि</u>         | ३२६         |
| पुरिस              | पुरुप                | मनुष्य                         | २५६         |
| ‡पुरत्र्यो         | पुरतः                | आगे                            | २२६         |
| पुक्व              | पुरतः<br>पूर्व       | पूर्व दिशा                     | ও           |
| पुव्वाहरणा         | पूर्वाभरणा           | पूर्वरूप आभूषणवाली             | ३६१         |
| पुहवी              | पृथिवी               | धरित्री                        | 038         |
| पूइ                | पूर्ति               | दुर्गन्धित वस्तु, पीव          | १६5         |
| पूरफल              | पू <del>ॅ</del> गीफल | सुपारी                         | 888         |
|                    | पूजा                 | अर्चा                          | २८८         |
| पूय                | रे पूत               | पवित्र                         | <b>१३</b> ४ |
| पूया               | पूजा                 | अर्चा                          | ३ ८ १       |
| पोक्खग्विह         | प्रोत्त ग्विधि       | प्रतिष्ठा-सम्बंधी क्रियाविशेष  | 308         |
| पोत्थय             | पुस्तक               | सजिल्द शास्त्र                 | ३५५         |
| पोसह               | प्रोपध               | पर्वके दिनका उपवास             | ३७६         |
| पंकय               | पंकज                 | कमल                            | ४३३         |
| पंगग               | प्राङ्गग्            | आगन                            | ३०४         |
| पंच                | पंच                  | पांच सख्या                     | २४          |
| पंचमी              | पंचमी                | तिथि-विशेष                     | ३७१         |
| पंचविह             | पंचविध               | पाँच प्रकारका                  | १२          |
| पंचिदिय            | पंचेन्द्रिय          | पॉचो इन्द्रियवाला जीव          | १७६         |
| पंति               | पंक्ति               | श्रेणी                         | ३७४         |
|                    |                      | দ                              |             |
| फग्गुण             | फाल्गुण              | मास-विशेष, फागुन               | ३५३         |
| फरुस               | परुष                 | कठोर                           | १३५         |
| फल                 | फल                   | फल, अतिम परिग्गाम              | <b>7</b> 84 |
| फलिह               | स्फटिक               | मणि-विशेष                      | ४७२         |
| फुड                | स्फुट                | स्पष्ट, व्यक्त                 | 58          |
| फुरिय              | <b>र</b> फ़्रित      | दीप्त, कम्पित                  | ४६५         |
| फोडग               | स्फोटन               | विदारण                         | १६८         |
|                    |                      | व                              |             |
| बज्भ               | बाह्य                | बाहिर, बहिरंग, बन्धन, बद्ध,    | १८६         |
| बत्तीस             | द्वात्रिंशत्         | बत्तीस                         | २६३         |
| बद्धाउग            | बद्धायुष्क           | जिसकी पहले आयु वैंध चुकी हो    | २४६         |
| वला                | बलात्                | जबरदस्ती                       | ११८         |
| बलिवत्ति           | बलिवर्ति             | भेंट या पूजामें चढ़ानेकी बत्ती | ४२१         |
| बहिर .             | बधिर                 | वहरा ँ                         | २३४         |
| बहिगी              | भगिनी                | बहिन                           | ७६          |

| बहु                | बहु        | बहुत, अधिक           | ૭હ         |
|--------------------|------------|----------------------|------------|
| बहुसो              | बहुशः      | वार-वार              | ७७         |
| बायर               | बादर       | स्थूल                | ५३३        |
| बारस, बारह         | द्वादश     | बारह संख्या          | २७६        |
| बालत्त गु          | बालत्व     | बालपन                | १८७        |
| वाहत्तरि           | द्वासप्तति | बहत्तर               | २६३        |
| बाहिश्र            | ब्याधित    | पीड़ित               | १८६        |
| बिंच               | बिम्ब      | छाया, मूर्त्ति       | ४४०        |
| बीय                | चीज        | बोनेका अन्न          | <i>x35</i> |
| <b>*</b> बोहव्व    | बोधव्य     | जानने योग्य          | ३७         |
| बंधग               | बन्धन      | बन्धन                | <b>१</b>   |
| ( *बंधिऊरा         |            | <del></del>          |            |
| ्र श्वंधित्ता      | बध्वा      | बाँध करके            | १०६, ५१४   |
| बंधु               | बन्धु      | रिस्तेदार            | १६७        |
| बंभचेर             | ब्रह्मचर्य | काम-निग्रह, शील-पालन | २०५        |
| बंभयारी            | व्रह्मचारी | काम-विजयी            | २१२        |
|                    |            |                      |            |
|                    |            | भ                    |            |
| भक्ख               | भद्य       | खाने योग्य           | ४३ =       |
| *भक्खंत            | भद्धयन्    | खाता हुआ             | १८७        |
| *भग्जिग्           | भिख्त्वा   | कह कर                | ३०४        |
| <b>*भगिज्जमा</b> ग | भएयमान     | कहा जानेवाला         | Ę          |
| भिखिय              | भिखत       | कहा गया              | 38         |
| भत्त               | भक्त       | भात                  | 386        |
| भत्ति, भत्ती       | भक्ति      | श्रद्धा, अनुराग      | 38         |
| भइ                 | भद्र       | कल्याण               | २ ४५       |
| *भिमत्ता           | भ्रमिखा    | भ्रमण कर             | ५४३        |
| भयशिज्ज            | भजनीय      | विकल्प-योग्य         | ५३०        |
| भयभीद              | भयभीत      | डरा हुआ              | ११०        |
| भयविट्ठ            | भयाविष्ट   | भय-युक्त             | 803        |
| भरिय               | भृत, भरित  | भरा हुआ              | <b>5</b> ¥ |
| भविय               | भव्य       | मोक्ष जानेके योग्य   | २          |
| भव्वयग             | भव्यजन     | भव्य जीव             | ५४२        |
| भागी               | भाग्यी     | भाग्यवान्            |            |
| भावच्चग            | भावार्चन   | भाव-पूजन             | ४५६        |
| भावमह              | भावमह,     | भावपूजा              | 3 x 8      |
| भायगु              | भाजन       | पात्र, बर्त्तन       | ३०३        |
| भायगुदुम           | भाजनद्रम   | कल्पवृक्ष-विशेष      | २५५        |
| भायणंग             | भाजनांग    | कल्पवृक्ष-विशेष      | २५१        |
| भारारोपण           | भारारोपर्य | भारका लादना          | १८१        |
| भासण               | भाषग्      | कथ <b>न</b>          | ३२७        |
| भिष्ख              | भिचा       | भीख                  | ३०६        |

|                    | •                    | प्राफ़त-शब्द-संग्रह                     | २०४                |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| भिण्ल              | भिन्न                | अन्य, भिन्न किया गया                    | १५७                |
| भिगार              | भृंगार               | भाजन-विशेष, भारी                        | 800                |
| भुक्ख              | क्षुषा               | भूख                                     | १८१                |
| भुक्खिय            | न्तुधित              | भूखा                                    | <br>१८८            |
| ( *भुंजिवि         | •                    |                                         | •                  |
| { *भुंजिऊग         | भुक्त्वा             | खाकर, भोगकर ५४१                         | , २६७              |
| ८*भुत्तृण<br>भुयंग | or sign              | # f= ()                                 |                    |
| -                  | भुजंग<br>अ≅          | सर्पे, विट (लुच्चा), जुआरी, बदमाश, गुडा |                    |
| भूत्र              | भूत                  | प्राणी, अतीत काल, उपमा                  | ३ <u>५</u> ५       |
| भूसण्<br>भस्यानम   | भूषण                 | गहना                                    | <b>२५१</b>         |
| भूसगुदुम<br>भूसग   | भूषगाद्रुम           | आभूषण-दाता कल्पवृक्ष-विशेष              | २५३                |
| भूसा<br>∫ भेश्र    | भूपा                 | आभूषण-सज्जा<br>प्रकार                   | 335                |
| े भेय              | भेद                  | भाग                                     | २३३<br>२२०         |
| भेयण<br>भेयण       | भेदन                 | नाप<br>छेदन                             |                    |
| भेरी               | भेरी                 | न्त्र <u>यः।</u><br>वादच-विशेष          | १८०<br>४००         |
| भेसज<br>भेसज       | भैषज्य               | आपव-ापराप<br>औषधि                       | ४११                |
| भवज<br>*भोत्तुं    | भाक्तुः<br>भोक्तुः   | भोगनेके लिए, खानेके लिए                 | २३६<br><b>८</b> ४  |
| *भाषु<br>*भोत्तृ्ण | भुक्त्वा<br>भुक्त्वा | खाकर, भोगकर                             | ३६२                |
| भोय                | भोग                  | एकवार सेवन योग्य                        | २५५<br>३६२         |
| भाष<br>भोषश्र      | भोक्ना               | भोगनेवाला                               | २५९<br>३६          |
| भायण<br>भोयण       | भोजन                 | आहार                                    | २५<br>२८१          |
| भोयगंग             | भोजनांग              | आहार-दाता कल्पवृक्ष-विशेष               | २५१<br>२५१         |
| भोयगुरुक्ख         | भोजन <b>वृ</b> त्त्  | ·                                       | २ <i>५६</i><br>२५६ |
| भोयभूमि            | भोगभूमि<br>भोगभूमि   | ''<br>सुख-मही                           | २४५                |
| भोयविरइ            | भोगविरति             | भोग-निवृत्ति                            | <b>२१६</b>         |
| भोया               | भोक्ता               | भोगनेवाला                               | 3 &                |
| भंड                | भएड, भाएड            | अश्लील-भाषी, पात्र, बर्तन               | 808                |
| भं <b>स</b>        | भ्रंश                | गिरना                                   | १२५                |
| ***                | 23                   |                                         | 117                |
|                    |                      | म                                       |                    |
| मइ                 | मति                  | वृद्धि                                  | 385                |
| मउड                | मु <b>कु</b> ट       | मौलि, मस्तक-भूषण                        | २ ४ ३              |
| मश्र               | मद                   | गर्व, अहंकार                            | 5                  |
| मग्ग               | मार्ग                | रास्ता                                  | ४२४                |
| मग्गण              | मार्गणा              | अन्वेषण                                 | १५                 |
| मचकुंद             | मचकुन्द              | वृक्ष विशेष                             | ४३२                |
| मच्छिय             | माचि्क               | मधु                                     | <b>5</b>           |
| मज्ज               | मद्य                 | शराब                                    | <b>८</b> ६         |
| मज्जंग             | मद्यांग              | पय-द्रव्य-दाता कल्पवृक्ष-विशेष          | २५२                |
| मज्झ .             | मध्य                 | बीच                                     | ३१५                |
| <b>मज्भिम</b>      | मध्यम                | मध्यवर्ती                               | २२१                |

# वसुनर्नेद-श्रावकाचारं

| मट्टिया      | मृत्तिका       | मिट्टी             | २६१          |
|--------------|----------------|--------------------|--------------|
| मण्          | मन             | हृदय               | 30           |
| मण्हारि      | मनोहारि        | चित्तहारी          | ३४८          |
| मिणि         | मिंग           | रत्न               | 380          |
| मगुत्र       | मनुज           | मनुष्य             | २६०          |
| मणुयस        | मनुजत्व        | मनुष्यत्व <b>ः</b> | १८४          |
| मगुयत्तण     | मनुज्ञत्व      | मनुष्यता           | 3=8          |
| मणुयलोय      | मनुजलोक        | मनुष्य-लोक         | 038          |
| मणुस्स       | मनुष्य         | मानव               | १८०          |
| मणोरख        | मनोज्ञ         | सुन्दर             | ३३७          |
| ****         | ∫ मत्त         | उन्मत्त, पागल      | ७१           |
| मत्त         | े मात्र        | केवल               | <b>१</b> ६ प |
| महण          | मर्दन          | मालिश              | ३२८          |
| मद्दण        | मर्देल         | वाद्यविशेष         | 308          |
| मह्व         | मार्दव         | अभिमानका अभाव      | २८७          |
| मय           | मद             | गर्व, नशा          | ७६           |
| मयगुफल       | मदनफल          | मैनफल              | 850          |
| मरगय         | मरकत           | पन्ना-मणि          | ४२५          |
| ) *मरिऊग     |                |                    | २६४          |
| े मरित्ता    | मृत्वा         | मर करके            | १२६          |
| मलग          | मलन            | मर्द न             | १८०          |
| मलिग         | मलिन           | मैला               | ४३१          |
| मल्ल         | माल्य          | माला               | २६३          |
| मल्लिया      | मल्लिका        | पुष्पविशेष         | ४३२          |
| ∫ महहि       |                |                    | <b>२</b> ६६  |
| े महहिय      | महर्द्धिक      | वड़ी ऋद्धिवाला     | १६२          |
| महग्         | मथन            | विलोडन             | ४६५          |
| महप्पा       | महात्मा        | . वड़ा पुरुष       | १६५          |
| महिय         | महित, मह्य     | पूजित, पूज्य       | ४३३          |
| महियल        | मही <b>त</b> ल | भूतल               | ११३          |
| महिला        | महिला          | स्त्री             | ७३           |
| महिविद्व     | महीपृष्ठ       | भूपृष्ठ            | १३७          |
| महु          | मधु            | क्षौद्र, शह्द      | 52           |
| महुरण्ण      | मधुरान्न       | मिष्टान्न          | 805          |
| महुरा        | मथुरा          | मथुरा नगरी         | ሂሂ           |
| मागह         | मागध           | मगध देश, बंदीजन    | X.g          |
| 171111       | ∫ मान          | माप विशेष          |              |
| मार्ग        | रे मान         | एक कषाय            | ६०           |
| माग्स        | मानस           | चित्त, अभिप्राय    | १७६          |
| माणस्सिद     | मानसिक         | मन-संबंधी          | ३३६          |
| ∫ माय        | माता           | जननी               | ६२           |
| ी मायर, माया | •              |                    | ६७           |

|                   | प्राकृ            | त-शब्द संग्रह                | २०७          |
|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|
| म(या              | माया              | <b>ह</b> रुल                 | ६०           |
| मायबीय            | मायाबीज           | 'ह्री' वीजाक्षर              | ४७१          |
| मालई              | मालती             | वृक्ष विशेष, पृष्प           | 638          |
| मालादुम           | माल्यद्रम         | माला-दाता कल्पवृक्ष विशेष    | २५७          |
| मालंग             | माल्यांग          | ., ., .,                     | <b>२</b> ४१  |
| माहप्प            | माहात्म्य         | महिमा                        | ११०          |
| मिच्चु, मिच्चू    | <b>मृ</b> त्यु    | मौत                          | <b>२६४</b>   |
| मिच्छत्त े        | मिथ्यात्व         | मि <b>ध्</b> घादर्शन         | 202          |
| मिच्छाइट्ठी       | मिथ्यादृष्टि      | मिथ्यात्वी जीव               | 286          |
| मिट्ठ             | मिष्ट             | मीठा                         | 888          |
| मित्त             | मात्र             | केवल                         | १६२          |
| मित्त             | मित्र             | सुहृद                        | ६२           |
| मित्तभाव          | मित्रभाव          | मेत्री                       | 338          |
| मिय               | मित               | परिमित                       | <b>৪</b> ૩৩  |
| म <del>िर</del> स | मिश्र             | मिला हुआ                     | ८२ ७         |
| मिस्सपूजा         | मिश्रप्जा         | मचित्त-अचित्तपूजा            | 826          |
| मुश्र             | मृत               | मरा हुआ                      | १०७          |
| मुक्क             | मुक्त             | सिद्ध छटा हुआ                | £ X          |
| मुक्ख             | मुख्य             | प्रधान                       | ८०२          |
| मुक्खकज्ज         | मुग्ब्य कार्य     | प्रयान कार्प                 | २ १          |
| मुग्गर            | मुद्गर            | एक अस्त्र                    | १६७          |
| मुच्छ             | मूच्र्छा          | मोह                          | 335          |
| <b>*मु</b> ग्जिरग | मत्वा             | जानकर,                       | २६१          |
| मुर्ग्यव्व        | मन्तव्य           | मानने योग्य                  | 68           |
| मुत्त             | मूर्त             | रूपी<br>                     | २३           |
| मुत्तादाम         | मुक्तादाम         | मोतियोंकी माला               | 33\$         |
| मुत्ताहल          | मुक्ताफल          | मोती                         | 980          |
| मुत्ति            | मृक्ति            | मिद्ध <u> </u>               | ₹ <b>४</b> ७ |
| मुह               | मुख               | मुह                          | २७४          |
| मुहर              | मुखर              | वाचाल, बकवादी                | δ⊽ 5<br>     |
| मुहसुद्धि         | मु <b>खशुद्धि</b> | म्खकी शुद्धि                 | २६१          |
| मुहका             | मुखरा             | याचाल स्त्री                 | 885          |
| मुसल              | मुशल              | एक आयुध                      | १६७          |
| मुहुत्त           | मुहूर्त्त         | दो घडी या ४⊏ मिनिटका समय     | ₹ <i>६</i> २ |
| मूय               | मूक               | ग्ंगा                        | २३४          |
| मेत               | मात्र             | प्रमित                       | २७१          |
| मेहावी            | मेधावी            | बुद्धिमान्<br>               | 288<br>233   |
| मेहिय             | निर्वृत्त (देशी)  | रचे गये                      | ४३३          |
| मेहुग             | मेथुन             | संभोग<br>————————            | 33 <i>5</i>  |
| मोक्ख             | मोन               | मुक्ति, छटकारा               | 90           |
| मोइय              | मोदित             | प्रसन्न, मोचित, छुड़वाया हुआ | २५७<br>४२॥   |
| मोत्तिय           | मौक्तिक           | मोतियों से बना               | ४२४          |

| ∫ मुत्ता, मोत्तुं<br>भो=गा | मुक्स्वा          | छोड़कर                              | 88<br>03             |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|
| े मोत्तृण<br>मोय           | मोच               | मोचा, केला                          | 860                  |
| माप<br>मोरवंध              | मयू रबन्ध         | एक प्रकारका बन्धन                   | १०६                  |
| मोस                        | मृपा              | मोष, चोरी, असत्य भाषण               | ६७                   |
| मोहिय<br>मोहिय             | माहित<br>माहित    | मुग्ध हुआ                           | <b>३१</b> ६          |
| <b>मं</b> डग्र             | मंड <b>प</b>      | सभास्थान                            | 383                  |
| <b>मंड</b> लिय             | माण्डलिक          | राजा                                | २६६                  |
| <b>मं</b> डलीय             | मंडलीक            | मंडलका स्वामी, राजेन्द्र            | ३३४                  |
| मंतर                       | मंत्र             | गुप्त सलाह, कार्य साधक बीजाक्षर     | 388                  |
| मंदार                      | मन्दार            | कल्पवृक्ष विशेष                     | ४३१                  |
| मंस                        | मांस              | गोश्त                               | 32                   |
|                            |                   | ₹                                   |                      |
| रति                        | रति               | प्रीति, प्रेम                       | ६८                   |
| *रइऊग्                     | ग्चयित् <b>वा</b> | रचकर                                | e 3 £                |
| रइय                        | रचित              | निर्मित                             | xx                   |
| रक्ख                       | रत्त, रात्तम      | निशाचर, ऋव्याद                      | १२७                  |
| <b>*रक्खिं</b>             | र्राच्तुं         | रक्षा करनेके लिए                    | 200                  |
| <b>र</b> ज्ज               | राज्य             | राजाका अधिकृत प्रदेश                | १२५                  |
| †रडंत                      | रटन्त             | शब्द करना हुआ                       | १६६                  |
| रत्त                       | रक्र              | लाल वर्ण, अनुराग यु <del>क</del> ्त | 37                   |
| रत्ति                      | रात्रि ,          | रात                                 | 55                   |
| रध्था                      | रध्या             | कुल्या, गली                         | ७१                   |
| रद                         | रद                | दांत                                | <b>х</b> 3           |
| रम्य                       | रम्य              | रम्य, रमणीय                         | ४१३                  |
| <b>†रमंत</b>               | रमन्त             | क्रीड़ा करते हुए                    | ६४                   |
| रयग                        | ∫ रचना            | सृष्टि                              | ४३७                  |
|                            | ) रत्न            | जवाहरात                             | १२६                  |
| रयण्त्रय                   | रत्नत्रय          | सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्र          | ४६८                  |
| रयणुष्पह                   | रत्नप्रभा         | नरक पृथिवी                          | १७२                  |
| रयणि                       | रजनि              | रात्रि                              | २८६                  |
| रजय                        | रजत               | चांदी                               | ४२५                  |
| रहस्स                      | रहस्य             | प्रायश्चित्त<br>११                  | <b>३१</b> २          |
| रहिय .                     | गहित              | विवर्गित                            | Ę                    |
| रात्र                      | राग               | प्रेम, प्रीति                       | <u>ح</u>             |
| राइभत्त                    | रात्रिभक्त        |                                     | 8                    |
| राइभुत्ति                  | गत्रिमुक्ति       | रात्रि-भोजन<br>                     | ३ <i>१</i> ८         |
| राय                        | राग               | प्रेम                               | ₹ <i>१</i> ६<br>:: ° |
| राय                        | राज्य             | राजाका अधिकृत प्रदेश                | ४१०                  |
| रायगिह                     | राज <b>ग्</b> ह   | मगध देशकी राजधानी                   | ् ५२                 |
| राया                       | राजा              | भूपति                               | १२५                  |

|                     |              | प्राकृतः शु <b>ध्द</b> ःसंग्रह     | २०९         |
|---------------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| राव ·               | राव          | शब्द                               | ४२८         |
| रिक्ख               | ऋच           | रीछ                                | ३६३         |
| रिद्धि              | ऋद्धि        | सिद्धि                             | १६२         |
| रिसि                | ऋषि          | साधु                               | ३३०         |
| रुक्ख               | <b>नृक्ष</b> | पेड़                               | ४२१         |
| रुट्ड               | रुष्ट        | रोषयुक्त                           | <b>१</b> ४२ |
| रुद्द               | रौद्र        | कुध्यान, भयानक                     | २२८         |
| रुद्दत्त            | रद्रदत्त     | व्यक्ति विशेषका नाम                | <b>१</b> ३३ |
| रुद्दवरण्यर         | रुद्रवरनगर   | एक प्राचीन नगर                     | ४३          |
| रुद्ध               | रुद्ध        | रुका हुआ                           | 88          |
| रुपय                | रूप्यक       | चांदीका बना                        | 380         |
| रुप्पय, रुप्पि      | रौप्यक       | रुपया                              | ४३५         |
| <b>*हंभित्ता</b>    | रुन्ध्वा     | रोककर                              | ४३४         |
| रुयग्               | रुदन         | रोना                               | 888         |
| रुहिर               | रुधिर        | रक्त, खून                          | १६६         |
| रूव                 | रूप          | वर्ण                               | 38          |
| रूवत्थ              | रूपस्थ       | एक प्रकारका ध्यान                  | ४४८         |
| रूवविजय             | रूपवर्जित    | रूपातीत धर्मध्यानका एक भेद         | ४४८         |
| रूवि                | रूपी         | मूर्तिक                            | १६          |
| रेवई                | रेवती        | चौथे अंगमें प्रसिद्ध रानी          | ५३          |
| रेह                 | रेफ, रेखा    | रकार, पंक्ति, श्रेणि               | ४६५         |
| रेहा                | रेखा         | चिह्न विशेष, लकीर                  | ४७०         |
| रोड                 | द्रिद        | निर्घन                             | २३५         |
| रोम                 | रोम          | बाल, केश                           | २३०         |
| रोय                 | रोग          | बीमारी                             | 3=8         |
| <b>*रोवंत</b>       | रुदन्        | रोता हुआ                           | १६५         |
| रोसाइट्ट            | रोषाविष्ट    | क्रोधित                            | 888         |
| रोहरा               | रोधन         | रोकना, अटकाना                      | 8 = 8       |
| रोहिसी              | रोहिगी       | एक नक्षत्र                         | ३६३         |
| रंजिश्र             | रं जिस       | राग-युक्त                          | १४३         |
|                     |              | ल                                  |             |
| लउडि                | लकुटि        | लकड़ी                              | ७४          |
| लंक्ख               | लच           | लाख संस्या                         | १७७         |
| लक्खरा              | लच् <b>ण</b> | चिह्न विशेष                        | २६३         |
| लग्ग                | लग्न         | मेष आदि राशिका उदय                 | 382         |
| लच्छी               | लक्ष्मी      | सम्पत्ति, वैभव                     | 480         |
| लच्छीहर             | लक्ष्मीधर    | लक्ष्मीका घारक, वासुदेव            | ५४५         |
| <b>#लज्जि</b> गिज्ज | लजनीय        | लज्जाके योग्य                      | ७७          |
| लिख                 | लब्धि        | क्षयोपशम विशेष, यौगिक शक्ति, ऋद्धि | ५२६         |
| <b>#लद्</b> धूगा,   | लब्ध्वा      | प्राप्त करके                       | 838         |
| <b>ललार</b>         | ललाट         | मस्तक, भाल                         | ४६२         |

| लहिऊग                        | लब्ध्या         | पाकर                          | २६९          |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| लाह्य<br>लावण्स              | लावएय           | <br>मौन्दर्य                  | ४८६          |
| लाह<br>लाह                   | लाभ             | प्राप्ति, नफा, फायदा          | २७६          |
| लाहव                         | लाघव            | लघुता                         | ५४३          |
| शाह्य<br># <b>लिहाविऊ</b> गा | लिखाप्य         | लिखकर                         | 3 <u>4 4</u> |
| <sub>ज</sub> ुद्धय           | <b>लुब</b> धक   | भील                           | 52           |
| लेव<br>तेव                   | लेप<br>लेप      | लेपन, द्रव्य                  | ४८३          |
| लोइय                         | लौकिक           | मांसारिक                      | <b>5</b> 9   |
| लोग                          | लोक             | भुवन                          | 53           |
| लोच                          | लौंच            | लोचना, केशोंका उखाड़ना        | ३१०          |
| लोय                          | लोक             | विष्टप, संसार                 | દપ્          |
| लोयग्ग                       | लोकाग्र         | लोक-शिसर                      | ५३६          |
| लोयायास                      | लोकाकाश         | जीवादि द्रव्योके रहनेका स्थान | 2 8          |
| लोह                          | लोभ             | एक कषाय                       | ६०           |
| लोहंड                        | लोह + ग्रंड     | लोहेका गोला                   | १३=          |
| <b>लंके</b> स                | लंकेश           | रावण                          | १३१          |
| <b>#लंघित्ता</b>             | लङ्घयित्वा      | उल्लंघन करके                  | १४३          |
| लंछग                         | लांछन           | चिह्न                         | ३७१          |
|                              | •               |                               |              |
|                              |                 | व                             |              |
| वइतरणी                       | वैतरणी          | नरककी नदी                     | १६१          |
| वउल                          | वकुल            | वृक्ष-विशेष                   | 838          |
| †वक्खमाण्                    | वश्यमाग्        | आगे कहा जानेवाला              | ४२४          |
| वग                           | वक, वृक         | एक मास-भक्षी राजा, भेड़िया    | <b>१</b> २७  |
| वचिजोग                       | वचोयोग          | वचन-योग                       | ५३३          |
| वच्छल                        | वात्सल्य        | अनुराग, प्रेम                 | 85           |
| वज्ज                         | वज्र            | एक अस्त्र विशेष, हीरकमणि      | <b>१६</b> ६  |
| वज्ज                         | वाद्य           | एक बाजा                       | २५३          |
| वज्जकुमार                    | वज्रकुमार       | एक राजकुमार                   | ሂሂ           |
| वज्जग्                       | वर्जन           | परित्याग                      | २०७          |
| वज्जसरीरसंहण्ण               | वज्रशरीरमंहनन   | वज्रमय शरीर संहनन             | २६२          |
| वज्जाउह                      | वज्रायुध        | इन्द्र                        | १६८          |
| <b>#व</b> ज्जिश्र            | वर्ज्य          | छोड़कर                        | 3            |
| विजय                         | वर्जित          | रहित                          | ૭            |
| विजिऊग्।                     | वर्जयित्वा      | छोड़कर                        | ३२४          |
| वट्ट                         | वृत्त           | गोल                           | 3 € \$       |
| वदृग                         | वर्नना          | प्रतिक्षण बदलना               | २०           |
| वड                           | वट              | वड़का पेड़                    | ५८           |
| वडाग्र                       | पताका           | ध्वजा                         | 838          |
| वडिलिय                       | <b>पर्टा</b> लत | पटलोंसे युक्त                 | 800          |
| वण्ग                         | वर्ण            | रूप                           | ८०४          |
| वग्फ्फइ                      | वनस्पति         | लना, गुल्मादि                 | १२           |

| प्राष्ट्रत-शब्द्-संग्रह ५५५ |                   |                                         |        |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------|
| विणगसुदा                    | विणक्सुता         | वैश्य-पुत्री                            | ५२     |
| ∫ वण्णित्र<br>े वण्णिय      | वर्णित            | जिसका वर्णन किया गया हो                 | 8.3    |
| वित्त                       | वर्त्ति           | वत्ती                                   | ४३८    |
| वस्थ                        | वस्त्र            | कपड़ा                                   | २७१    |
| वत्त्थंग                    | वस्त्रांग         | एक कल्पवृक्ष                            | २५१    |
| चत्थ <b>दुम</b>             | वस्त्रद्रम        | वस्त्र-दाता, वस्त्र देनेवाला कल्पवृक्ष  | २४६    |
| वत्थहर                      | वस्त्रधर          | वस्त्रका धारक                           | २६१    |
| च <sup>c</sup> प            | वता, बाप          | <b>बोनेवाला, पिता</b>                   | १०४    |
| ∫ वराडय<br>े वरालय          | <sup>'</sup> वसटक | कौड़ी                                   | ३८४    |
| वय                          | वर्तं             | नियम, त्याग                             | 5.8    |
| वयग                         | वचन               | वचन, वाणी                               | २१०    |
| वयग                         | बदन               | मुख                                     | ४६८    |
| वयसावय                      | व्रतिकश्रावक      | द्वितीय प्रतिमाधारी                     | २०६    |
| वलइय                        | वलियत             | वलयाकार, वलयको प्राप्त                  | ४७०    |
| ववहार                       | व्यवहार           | एकनय, आचरण, व्यापार                     | २ १    |
| वसग्                        | वसन               | निवास                                   | १२५    |
| वसित्त                      | वशिख              | वशमें करनेवाली ऋद्धि                    | ४१३    |
| वसुग्ंदि                    | वसुनन्दि          | प्रस्तुत ग्रन्थके निर्माता आचार्यका नाम | 38%    |
| वसुदेव                      | वसुदेव            | कृष्णके पिता                            | ३४८    |
| वसंगद                       | वशगत              | वशको प्राप्त                            | ७७     |
| वामिदडी                     | वामदृष्टि         | <b>मिथ्याद्</b> ष्टि                    | २४६    |
| वाउ                         | वायु              | पवन                                     | १२     |
| विचग्र                      | वाचिक             | वचन-सम्बन्धी                            | २२८    |
| वायग                        | वाचन              | सूत्रपाठ, वांचना                        | २८४    |
| वायर                        | बादर              | स्थूल                                   | १३     |
| वायरलोह                     | बादर-लोभ          | नवम गुणस्थानका नाम                      | ४२२    |
| वायस                        | वायस              | काक                                     | १६६    |
| वारवई                       | द्वारावती         | कृष्णपुरी                               | 38.8   |
| वारस                        | द्वादश            | वारह                                    | ३७०    |
| वारसी                       | द्वादशी           | तिथि-विशेष                              | ३७०    |
| वारिसेग                     | वारिषेण           | श्रेणिक-पुत्र                           | 18     |
| वालुय                       | बालुका            | रेत                                     | 3 \$ 8 |
| वालुप्पहा                   | बालुप्रभा         | नरक-भूमि                                | १७२    |
| वाबत्तरि                    | द्वासप्त ति       | बहत्तर                                  | xzx    |
| वाविय                       | उप्त              | बोया गया                                | 5,88   |
| वावी                        | वापी              | बावड़ी                                  | ४०१    |
| वास, वस्स                   | वर्ष              | साल, संवत्सर                            | ३६३    |
| वासिय                       | वासित             | सुगन्धित                                | 808    |
| वासि .                      | वासि              | वस्ला                                   | २७६    |
| वासुदेव ं                   | वासुदेव           | कृष् <b>ण</b>                           | 388    |

|                             | <b>ਕ</b> ਪਸ਼ਾਨਸ            | बारहवें तीथ <b>ँ</b> कर            | ३६४          |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| वासुपुज                     | वासुपूज्य<br>वाहन          | सवारी                              | 88.8         |
| वाहग<br>वाहि                | <sup>दाहरा</sup><br>व्याधि | शारीरिक रोग                        | २३६          |
| वाह<br>वि <b>द</b> श्र      | द्वितीय                    | दूसरा                              | 380          |
| विडग्<br>विडग्              | द्विगुण                    | दुगुना                             | 3×5          |
| विडल<br>विडल                | विपुल                      | उड़<br>अधिक, बहुत                  | ३६४          |
| विडलगिरि                    | विपुलगिरि                  | विपुलाचल                           | 3            |
| वि <b>उ</b> व्वरा           | <b>बिगूर्व</b> ण           | विक्रिया                           | ५१२          |
| ( विश्रोग                   |                            |                                    |              |
| ् विश्रोय<br>  विश्रोय      | वियोग                      | विछुड़ना                           | ३१, १७६      |
| विकत्तरण                    | विकर्तन                    | कतरना                              | ६२           |
| विक्कय                      | विक्रय                     | बेचना                              | २१३          |
| विकिंचण                     | व्याकुंचन                  | विवेचन, दूर करना                   | ३३६          |
| विचिद्व                     | विचेष्ट                    | नाना चेष्टाएँ                      | ७१           |
| विजय                        | विजय                       | कल्पातीत विमान-विशेष               | ४६२          |
| विजइश्र                     | विजयी                      | विजेता                             | 838          |
| विजण                        | व्यञ्जन                    | वर्ण, अक्षर, पकवान, मशा आदि चिह्न, | ४३४          |
| विज्ञा                      | विद्या                     | शास्त्र-ज्ञान                      | ३३४          |
| विज्ञाविद्य                 | वै यातृत्य                 | सेवा-शुश्रूषा                      | ३४६          |
| विग्रश्र                    | विनय                       | नम्प्रता, भक्ति                    | 388          |
| विणिवाय                     | विनिपात                    | विनाश, प्रणिपात                    | ७3           |
| विग्गीय                     | विनीत                      | नम्प्र, विनय-युक्त                 | २६३          |
| <b>*वि</b> गोऊग             | विनीय                      | व्यतीत कर                          | 30 K         |
| विगोय                       | विनोद                      | मनोरंजन                            | 30%          |
| विण्गाग                     | विज्ञान                    | विशेष ज्ञान                        | २२४          |
| विण्हु                      | विष्णु                     | कृष्ण, देवता विशेष                 | ४४           |
| वितय                        | वितत                       | वाद्यका स्वर विशेष                 | २५३          |
| <b>*वित्थारिऊ</b> ण         | विस्तरियत्वा               | विस्तार करके                       | २५७          |
| विदण्सू                     | विप्र                      | जानकार                             | ३८८          |
| वि <mark>दिय</mark>         | द्वितीय                    | दूसरा                              | २१८          |
| विदिस                       | विदिग्                     | वि <mark>दिशा</mark>               | २१४          |
| विप्प                       | विप्र                      | ब्राह्मण                           | ، 58         |
| विष्पन् <mark>रो</mark> य   | विप्रयोग                   | वियोग                              | 284          |
| †विष्फुरंत                  | विस्फुरन्त                 | स्फुरायमान                         | 328          |
| वि <b>ब्सम</b>              | विभ्रम                     | ु<br>विलास, विपरीत ज्ञान           | ४१४          |
| विभय<br>विभिय               | विस्मित                    | चित्त-भ्रम, आश्चर्यको प्राप्त      | ४६८          |
|                             | विस्ता <b>वि</b> स्त       | संयतासंयत                          | २६५          |
| विरयाविरय<br><del>िरा</del> | विरह                       | वियोग                              | २६           |
| विरह                        | वि <b>ल</b> द्ध            | लज्जित                             | ११७          |
| विलक्ख                      | ાવળણ                       | NI - M                             | २ <i>०</i> १ |
| ्र†विलवमाण्<br>विलप्यमाण्   | विलपमान                    | विलाप करता हुआ                     | १६३          |
| •                           |                            |                                    |              |

|                     | प्राकृत-शब्द-संग्रह |                                            | २१३         |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------|
| <b>%विमग्गित्ता</b> | विमार्गीयत्वा       | अन्वेषण करके                               | २२६         |
| विमाण्पंती          | विमानपंक्ति         | विमानोंकी श्रेणी                           | 399         |
| विमुक्क             | विमुक्त             | छूटा हुआ                                   | ৩           |
| विम्हग्र            | विस्मय              | आश्चर्य                                    | 5           |
| विविज्जिय           | विवर्िजत            | रहित                                       | X           |
| विवरीय              | विपरीत              | उलटा                                       | 80          |
| विविद्य             | विविध               | नाना प्रकार                                | २५७         |
| वियक्षण             | विचच्गग्            | बुद्धिमान्                                 | १३ <b>१</b> |
| वियह                | विदग्ध              | चतुर, निपुण                                | ५४७         |
| वियप्पय             | विकल्प              | भेद                                        | 308         |
| <b>*विय</b> ष्पिऊग  | विकल्प्य            | विकल्प करके                                | ४६०         |
| वियक्तिदिय          | विकलेन्द्रि य       | द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीव | १७⊏         |
| वियार               | विकार               | विकृत भाव                                  | ४१४         |
| वियोय               | वियोग               | · वि <b>छो</b> ह                           | १८३         |
| विलित्त             | विलिप्त             | अत्यन्त लिप्त                              | ६०३         |
| विलोयग              | विलोकन              | देखना                                      | २६          |
| विल्ल               | विल्व               | वेलफल                                      | 668         |
| विस                 | विष                 | हलाहल, जहर                                 | ६५          |
| विसंश               | ब्यमन               | वुरी आदत                                   | १३२         |
| विसय                | विपय                | गोचर-योग्य                                 | २६          |
| विसहर               | विषधर               | सर्प ं                                     | 283         |
| विसाग्र             | विपाद               | रंज, खेद                                   | 3           |
| विसुद्ध             | विशुद्ध             | अत्यन्त शुद्ध                              | 357         |
| विसुद्धमाण          | विशुध्यमान          | विशुद्ध होता हुआ                           | 392         |
| <b>ि विसो</b> हि    | त्रिशोधि            | विशुद्ध                                    | ५०          |
| े विसोही            | (17,1119            | । वसुन्ध                                   | ४२०         |
| विस्सास             | वि <b>श्</b> वास    | प्रतीति                                    | 8.6         |
| विहव                | विभव                | समृद्धि                                    | ४२१         |
| विद्यारा            | विधान               | निर्देश                                    | २३२         |
| <b>%विहरिऊ</b> ण    | विह्नत्य            | विहार करके                                 | ४२८         |
| विहि                | विधि                | रीति                                       | ३७६         |
| वीचि                | बीचि                | तरंग                                       | ६१          |
| वीगा                | वीगा                | वाद्य-विशेष                                | ४१३         |
| वीभच्छ              | वीभत्स              | भयानक                                      | <b>5</b> X  |
| वीया                | द्वितीया            | दोज, दूसरी तिथि                            | ३६८         |
| वीरचरिया            | वीरचर्या            | सिह-वृत्तिसे गोचरी करना                    | 382         |
| वीरिय               | वीर्य               | बल, पराऋम                                  | प्र२७       |
| वीस                 | विशति               | वीस                                        | १७४         |
| वीसरिय              | <b>विस्</b> मृत     | भूला हुआ                                   | २१०         |
| वुडुग               | ब्रुडन्             | डूवना, डुबकी लगाना                         | ५०१         |
| वुड्ड               | <b>.</b> वृद्ध      | बूढ़ा                                      | ३२४         |
| बुन्बुय ं           | बुद्बुद             | बबूला                                      | 33 €        |
| 2 -                 |                     |                                            |             |

| ( 3-               | <del>3-</del> 3               | वेदिका ४०५                                   |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| ∫ वे <b>६</b><br>} | वेदी<br>जेरिका                |                                              |
| ो वे <b>इय</b>     | वेदिका<br>कैन्यान             | गोलाकृति उच्च भूमिका ४०१<br>विमान विशेष ४६२  |
| वेजयंत             | वैजयन्त<br>नेम्यान            |                                              |
| *वेढिऊग्           | वेष्टियत्वा<br>नेन्यसम्बद्धाः |                                              |
| वेदगसिंद्डी        | वेदकसम्यग्द् <u>ष</u> ि       | क्षायोपशमिक-सम्यक्त्वी ५१६                   |
| <b>*वेदंत</b>      | वेदयन्                        | अनुभव करता हुआ ५२३                           |
| वेय <b>णीय</b>     | वेदनीय<br>कै-                 | एक कर्म ५२६                                  |
| वेर                | वैर<br>कै                     | विरोध, शत्रुता १७०                           |
| वेरग               | वैराग्य                       | उदासीनता २६७                                 |
| ) वेसा             | वेश्या                        | बाजाम स्त्री १६४                             |
| ् वे <b>स्सा</b>   | •                             | 55                                           |
| वोसरण              | व्युस्सर्जन                   | परित्याग ं २७१                               |
| वंचग               | वंचन                          | छुलना ८६                                     |
| वंजग               | व्यञ्जन<br>ू                  | वर्ण, चिह्नू, पकवान ३४                       |
| वंजगपज्जाय         | व्यंजनपर्याय                  | स्थूल पर्याय २६                              |
| वंद                | <b>वृ</b> न्द                 | समूह ३६६                                     |
| वंदरा              | वन्दना                        | ्रे वन्दना २७४, ३६४                          |
| वंद्गमाला          | वदनमाला                       |                                              |
| वंभ                | ब्रह्म                        | आत्म स्वरूप ४                                |
| वंभग               | व्राह्मण्                     | विप्र, द्विज ६७                              |
| वंभयारी            | ब्रह्मचारी                    | कामनिग्रही २६७                               |
| वंस                | वंश                           | कुल, गोत्र, अन्वय ४१३                        |
|                    |                               | स                                            |
| स <b>र</b>         | सङ्गत्                        | एक वार ३०३                                   |
| <b>*सई</b> ऊण      | शयित्वा                       | सो कर २८६                                    |
| सक                 | शक                            | इन्द्र ४०४                                   |
| सकर                | शर्करा                        | बालु, शक्कर २६१                              |
| सकरपह              | शर्कराप्रभा                   | दूसरी नरक भूमि १७२                           |
| सिक्खिय            | साच्चिक                       | गवाह २५३                                     |
| सग                 | स्वक                          | अपना २१७                                     |
| सग्ग               | स्वर्ग                        | देवलोक ४३६                                   |
| सिगिह              |                               |                                              |
| संघर               | स्वगृह                        | अपना घर २७१, १८७                             |
| सञ्च               | सस्य                          | यथार्थ २१०                                   |
| सचित्त ं           | सचित्त                        | जीव-युक्त ४                                  |
| सचित्तपूजा         | सचित्तपूजा                    | सचित्तं द्रव्यसे पूजन या चेतनकी पूजा ४४६     |
| सिचित्त            | सचित्त                        | जीव युक्त ४४६                                |
| सजग                | स्वजन                         | कुटुम्बी ६४                                  |
| सज्जग              | सजन                           | सत्पुरुष ३४४                                 |
| सजोगिकेवलिजिए      | स योगकेवलिजिन                 | तेरहवें गुणस्थानवर्त्ती जिनेन्द्र अरहन्त ४२५ |
| सण्गा              | सं <b>ज्ञा</b>                | चैतन्य, होश, आहारादिकी वांछा ७३              |
|                    |                               | ·                                            |

|                | प्राकृत-शब्द-संग्रह |                                     |              |
|----------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| सत्त           | ∫ सप्त              | सात                                 | १७४          |
| सरा            | े सत्व              | वल, जीव                             | ३४८          |
| ∫ सत्तमि       | सप्तमी              | निथि विशेष                          | २ ह १        |
| े सत्तमी       | प्रतमा              | ।नाय ।वश्रष                         | 3 <b>ફ</b> ફ |
| सत्तरस         | सप्तदश              | सत्तरह                              | १७४          |
| सत्ति          | $\left\{ $ शक्ति    | ∫ आयुध विशेष                        | १ <b>८</b> १ |
| ara            | ) ara               | ्रे सामर्थ्यं                       | १२०          |
| सत्तु          | शत्रु               | वैरी                                | २७६          |
| सत्थ           | शास्त्र             | ग्रन्थ                              | 336          |
| सदद            | सतत                 | निरन्तर                             | ११४          |
| सद             | शब्द                | अक्षर, आलाप                         | ४१३          |
| सदहरा          | श्रद्धान            | दृढ़-प्रतीति                        | 8 4          |
| <b>*सदहमाण</b> | श्रद्धत्            | •                                   | ν.<br>Υε     |
| सदहंत          | श्रद्द धन्त         | श्रद्धान करता हुआ                   | 88           |
| सदाउल          | शब्दाकुल            | शब्दमे व्याप्त                      | 328          |
| सद्धा          | श्रद्धा             | विश्वास                             | <b>२२३</b>   |
| सधग            | सधन                 | धन-युक्त                            | १=५          |
| समग्ग          | सम्ग्र              | सम्पूर्ण                            | 652          |
| समचउरस्स       | समचतुरस्र           | मुन्दर संस्थान आकार                 | 368          |
| समचडरस्ससंठाण  | समचतुरम संस्थान     | प्रथम संस्थानका नाम                 | ၁६၃          |
| समज्जिय        | समर्जित             | <b>उ</b> पाजित                      | 388          |
| समप्पह         | समप्रभ              | सगान प्रभावाले                      | ३५६          |
| समभिभूश्र      | समभिभूत             | अत्यन्त पराभूत                      | १६१          |
| समय            | समय                 | परमागम, क्षण                        | · .          |
| समवसरण         | समवसरग्             | तीर्थंकरोकी सभाविशेष                | ६७३          |
| सम्म           | सम्यक्              | सम्यक्तव                            | ४३६          |
| सम्मत्त        | सम्यक्त्व           | सम्यग्दर्शन                         | y, o         |
| सम्मदिट्टी     | सम्यग्दृष्टि        | सम्यक्त्वी                          | પ્રદ         |
| समासश्रो       | समासतः              | मंं <b>क्षेप</b> से                 | 288          |
| समाहि          | समाधि               | ध्यानावस्था                         | 838          |
| सम्माण         | सन्मान              | प्रतिष्ठा                           | 308          |
| समुग्घाय       | समुद्धात            | आत्मप्रदेशों का शरीरसे बाहिर निकलना | ४२८          |
| समुद्द         | समुद्र              | सागर                                | ६१           |
| समुहिट्ठ       | समुद्दिष्ट          | कहा हुआ                             | 84           |
| समुप्पत्ति     | समुत्पत्ति          | पैदायश                              | १६५          |
| समुवइट्ठ       | समुपविष्ट           | बैठा हुआ                            | 303          |
| सपएस           | सप्रदेश             | प्रदेशयुक्त                         | ٦ ٤          |
| सप्प           | सर्प                | साँप                                | ६५           |
| सप्पि          | सर्पि               | घी                                  | 848          |
| सब्भाव         | सद्भाव              | तदाकार, भद्रता                      | २३           |
| समाण           | समान                | नुल्य                               | २६६          |
| सय             | शत                  | <sup>पुरुष</sup><br>सौ              |              |
| 717            | 4171                | 41                                  | 32           |

| सयं              | स्वयं           | आप, खुद                            | ४०६      |
|------------------|-----------------|------------------------------------|----------|
| सयल              | सकल             | सम्पूर्ण                           | १७       |
| सयवत्त           | शतपत्र          | क <b>मल</b>                        | ४२६      |
| सया              | सदा             | नित्य                              | 3 5      |
| सयसहस्स          | शतस <b>हस्र</b> | नाख                                | १७१      |
| सयास             | सकास            | समीप                               | <br>₹05  |
| सर               | सर.             | सरोवर                              | 66       |
| सरग              | शरण             | आश्रय                              | ६२       |
| <b>*स्रार</b> ऊण | <b>स</b> त्वा   | जाकर                               | ५१६      |
| सरिस             | स <b>द</b> श    | समान                               | <b>5</b> |
| सरिसव            | सर्पप           | सरमों                              | 858      |
| सरूव             | स्वरूप          | तक्षण, अपना रूप                    | ३१, ३४५  |
| सलायपुरुष        | शलाकापुरुप      | प्रसिद्धं महापुरुष                 | ४२२      |
| सलिल             | सलिल            | जल                                 | इ १      |
| सरलेखग्          | सल्लेखना        | काय-कपायको कृश करना                | २७२      |
| सवत्त            | सपत             | गत्रु, प्रतिपक्षी                  | 838      |
| सवह              | शपथ             | मौगंघ, प्रतिज्ञा                   | ६७       |
| सब्व .           | सर्व            | सम <b>स्</b> त                     | ४६       |
| सब्बग            | सर्वग           | •                                  |          |
| सन्वगत           | सर्वगत          | मर्व <b>या</b> प्त                 | ३७, ३    |
| सन्वंग           | सर्वोङ्ग        | सर्वशरीरमे व्याप्त                 | १०२      |
| सन्वत्थसिद्धि    | सर्वार्थमिद्धि  | सर्वार्थमिद्धि नामक कल्पातीत विमान | ८६२      |
| <b>‡स</b> व्वत्थ | सर्वे घ         | सर्व स्थानपर                       | 356      |
| <b>ूंस</b> ब्वदा | सर्वदा          | सदाकाल                             | २६७      |
| सव्यस्स          | सर्वस्य         | सर्वधन                             | 58       |
| सव्वोसहि         | सर्वोपधि        | एक ऋद्धिविशेष                      | ३४६      |
| सविवाग           | सविपाक          | फल देनेवाली निर्जरा                | 6३       |
| सविसेस           | सविद्योष        | विशेषता-युक्त                      | ६२       |
| ससमय             | स्वसमय          | अपना सिद्धान्त                     | 7,80     |
| ससंक             | शशाङ्क          | चन्द्रमा                           | ३३२      |
| ससंवेय           | समंवेग          | सवेग-सहित                          | २७५      |
| ससि              | शशि             | चन्द्र                             | 358      |
| सहरण             | सहन             | महना                               | १८१      |
| सहस्स            | सरस्र           | हजार                               | ६४       |
| सहाव             | स्वभाव          | प्रकृति                            | १४०      |
| साइय             | स्वाद्य         | आस्वादन योग्य                      | २३४      |
| सामग्ग्          | सामान्य         | विशेषना-रहित                       | 3 3 X    |
| सामाइय           | सामायिक         | एक नियम, वृत विशेष                 | γ.       |
| सामि             | स्वामी          | अधिपति                             | 03       |
| सामित्त          | स्वामित्व       | आधिपत्य                            | ४६       |
| सायर             | सागर            | मापविशेष, एक माप                   | १७५      |
| सायरोपम          | मागरोपम         | अलौकिक माप-विशेष                   | १७३      |
|                  |                 |                                    |          |

|                  | प्राकृत-शब्द-संग्रह |                                          | २ <b>१</b> ७ |
|------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------|
|                  | ∫ सागार             | गृहस्थ                                   | २            |
| सायार            | े साकार             | आकारवान्<br>अस्तिरवान्                   | ३८३          |
| साय              | स्वाद्य             | आस्वाद-योग्य                             | २६१          |
| सारीर            | शारीर               | <b>शारी</b> रिक                          | १७६          |
| सारमेय           | सारमेय              | कुत्ता                                   | १७१          |
| सालि             | शालि                | घान्य-विशेष                              | 630          |
| सावग्र           | श्रावक              | व्रतीगृहस्थ                              | ५७           |
| सावय             | श्रापद              | मांस-भक्षी जानवर                         | ५८           |
| सावज्ज           | सावद्य              | <b>मदो</b> प                             | २६१          |
| सासण             | सासादन              | दूसरा गुणस्थान                           | 64           |
| साहगा            | साधन                | हेतु                                     | ४६           |
| साहिय            | साधिक               | कुछ अधिक                                 | १७४          |
| साहु             | साधु                | मुनि                                     | २३१          |
| सिक्खावय         | शिचात्रत            | मृनि शिक्षा देनेवाले व्रत                | २०७          |
| सिक्खावण         | शिचापन              | शिक्षण, सिखाना                           | २८४          |
| सिग्घ            | शीघ                 | जल्दी                                    | ३०५          |
| सिट्ठ            | शिष्ट               | सभ्य                                     | 3            |
| सिंदुवार         | सिन्दुवार           | सिन्दुवार, वृक्ष-विशेष, निर्गु डीका पेड़ | 838          |
| सिद्ध            | सिद्ध               | मुक्त                                    | 8 8          |
| सिद्धन्त         | सिद्धान्त           | सिद्धान्त, परमागम                        | ५ ४२         |
| सिद्धत्थ         | सिद्धार्थ           | सरसों                                    | 828          |
| सिद्धिसोक्ख      | सिद्धि सौख्य        | मोक्ष-सुख                                | ३७४          |
| सिय              | सित                 | <b>ब्वे</b> त                            | 808          |
| सियपंचमी         | सितपंचमी            | शुक्लपक्षीय पंत्रमी तिथि                 | 3 7, 3       |
| सियायवत्त        | सितातपत्र           | <b>श्वेत-छ</b> त्र                       | ४०५          |
| सिर              | शिर                 | मस्तक                                    | १५७          |
| सिरि             | श्री                | लक्ष्मी                                  | ४६६          |
| सिरिखंड          | श्रीखंड             | चन्दन–विशेष                              | ४०३          |
| सिरिगंदि         | श्रीनन्दि           | आचार्य-विशेष                             | 885          |
| सिरिभूइ          | श्रोभूति            | एक आचार्यका नाम                          | १३०          |
| सिला             | शिला                | चट्टान                                   | १५२          |
| सिल्हारस         | शिलारस              | शिलाजीत                                  | ४३८          |
| सिस्स            | शिष्य               | अन्तेवामी, दीक्षित                       | ५ ४३         |
| सिसिर            | शिशिर               | शीतल, ऋतु विशेष                          | ४२४          |
| सिसु             | शिशु                | वच्चा                                    | ६७           |
| सिहर             | शिखर                | चोटी, अग्रभाग                            | 838          |
| सिहा             | शिखा                | ज्वाला, चोटी                             | 3 E S        |
| सिहामण <u>ि</u>  | शिखामिण             | मस्तक-मिएा                               | २३६          |
| सिंहासण          | सिंहासन             | सिंहाकृति आसन-विशेष                      | ४०४          |
| ्र सीउण्ह        | शीतोप्स             | सर्द-गर्म                                | 309          |
| <b>े सीदुण्ह</b> |                     |                                          | १४०          |
| सीय              | शीत                 | ठंडा                                     | 3 € 9        |
|                  |                     |                                          |              |

| सील                | शील                      | ब्रह्मचर्य         | २२३   |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| सीस                | शीर्घ                    | मस्तक<br>-         | ७४    |
|                    | ∫ शुचि                   | पवित्र             | २७४   |
| सुइ                | रे श्रुति                | <b>गास्त्र</b>     | ३४४   |
| सुकहा              | सुकथा                    | उत्तम कथा          | .855  |
| सुक                | <b>U</b> F               | उज्ज्वल            | ५१८   |
| सुक्रभाण           | शुक्कध्यान               | सर्वोत्तम ध्यान    | ४२४   |
| सुकंदुत्थ          | (देशीशब्द)               | नील कमल            | ४०४   |
| सुक्ख              | सौख्य                    | आनन्द              | ३६७   |
| सुक्खसम्पत्ति      | सौख्यसम्पत्ति            | एक व्रत विशेष      | ३७१   |
| सुज्ज              | सूर्य                    | रवि                | २५८   |
| सुद्रु             | सुष्टु                   | उत्तम              | १४७   |
| सुणय               | सुनय                     | सम्यक्नय           | ५ ४२  |
| सुण्ण              | शून्य                    | खाली, रिक्त        | ४६५   |
| सुगगहर             | शूत्यगृह                 | सूना घर            | १२०   |
| सुणिम्मल           | सुनिर्मल                 | अतिपवित्र          | Ę     |
| सुत्त              | सूत्र                    | परमागम, डोरा, धागा | २१७   |
| सुत्तहार           | सूत्रधार                 | मुख्य पात्र        | ४०८   |
| सुत्ताणुवीचि       | सूत्रानुवीचि             | शास्त्रानुसारी वचन | ३२७   |
| सुत्तुट्ठिय        | . सुप्तोत्थित            | मोकरके उठा हुआ     | 338   |
| सुत्तत्थ           | सूत्रार्थ                | सूत्रका अर्थ       | 3     |
| सुदिट्ठी           | सुदृष्टि                 | सम्यग्दृष्टि       | २४६   |
| सुद्ध              | शुद्ध                    | राग-द्वेषरहित      | ५१    |
| सुपक               | सुपक्व                   | उत्तम पका हुआ      | 888   |
| सुप्पसिद्ध         | सुप्रसिद्ध               | प्रस्यात           | द३    |
| सुन्भ              | ग्रभ                     | उज्ज्वल            | ४४१   |
| <b>*सुमराविऊ</b> ण | स्मारियत्वा              | स्मरण कराकर        | १७०   |
| सुमिण              | स्व <b>प्र</b>           | स्वप्न             | 338   |
| ****               | ∫ श्रुत                  | शास्त्र-ज्ञान      | 350   |
| सुय                | े सुत                    | पुत्र              | ७६    |
| सुयदेवी            | श्रुतदेवी                | सरस्वती            | \$3€  |
| सुयंघ              | सुगंघ                    | खुशवू              | ४२६   |
| सुरतरु             | <b>सु रत</b> र           | कल्पवृक्ष          | 39 X  |
| सुरवः              | मुरपति                   | इन्द्र             | 8     |
| सुरहि              | मुर्राभ                  | मुगंध              | ४२६   |
| सुरा               | सुरा                     | मदिरा              | ७२    |
| सुरिंद             | सुरेन्द्र:               | देवोंका स्वामी     | 238   |
| सुवर्द्धय          | सुप्रतिष्ठक              | सांथिया            | 800   |
|                    | ∫ सुवर्ण                 | सोना               | ४२४   |
| सुवगग              | ) सौवर्ग्य<br>। सौवर्ग्य | सुवर्णमय           | ४३४   |
| सुसिर              | सुषिर<br>सुषिर           | एक स्वर विशेष      | . २५३ |
| खालर               | AIN                      | 70 (4) (4)         | 744   |

|                         | प्राकृत-शब्द-संग्रह |                                   | २१५          |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|
|                         | ∫ शुभ               | अच्छा                             | ३६           |
| सुह                     | )<br>} सुख          | आनन्द                             | १५७          |
| सुहग                    | सुभग                | दूसरोंका प्याग                    | २३२          |
| सुहजोय                  | शुभयोग              | पुण्यवर्धक योग                    | ३२६          |
| ∫सुहम                   |                     | -C                                |              |
| े सुहुम                 | सूक्ष्म             | दृष्टि-अगोचर                      | प्रस्, प्रह  |
| सुहावह                  | सुखावह              | सुखदायक                           | ३३३          |
| सुहुमलोह                | सूक्ष्मलोभ          | अत्यन्त क्षीण लोभ                 | प्र२३        |
| सुहुमसंपराय             | सूक्ष्मसाम्पराय     | दशवें गुणस्थानका नाम              | ४२३          |
| सुहुमसुहुम              | स्दम-स्दम           | अतिसूक्ष्म                        | प्रथ्        |
| सुहोवयोग                | ग्रुभोप योग         | पुण्य-वर्धक योग                   | 60           |
| सुई                     | स्मृति              | प्रसूति                           | २६४          |
| सूर                     | शूर                 | वीर                               | २४           |
| स्ल                     | शूल                 | पीड़ा                             | 309          |
| सेग्र                   | ∫ स्वेद             | पसीना                             | 5            |
|                         | । श्वेत             | <b>उ</b> ज्ज्वल<br>:              | 00           |
| सेढि                    | श्रेगि              | पंक्ति                            | १७१          |
| सेिण्य                  | श्रेग्पिक           | मगधराज, श्रेणिक बिम्बसार          | 3            |
| सेर्याकरिया             | सेकिकिया            | सेंकना                            | ३३८          |
| सेल                     | <b>शैल</b>          | पर्वत                             | ४०६          |
| सेविश्र                 | सेवित               | सेया गया                          | 739          |
| सेस                     | दोष                 | अवशेप                             | 35           |
| *सोऊग                   | श्रुत्वा            | सुनकर                             | १२१          |
| सोक्ख                   | सौ्ख्य              | आनन्द                             | ४४           |
| स्रोग .                 | शोक                 | विषाद                             | १६५          |
| सोय                     | श्रोत्र             | कर्ण                              | ४००          |
| सोलह                    | षोडश                | मोलह                              | ४०२          |
| सोवण्ग                  | सौवएर्य             | सुन्दर वर्णवाला, सोने-सा रंगयुक्त | ४३३          |
| सोहग्ग                  | सौभाग्य             | सुन्दर भाग्य                      | 825          |
| सोहरा                   | शोधन                | शोधना                             | ३४०          |
| सोहम्म                  | सौधर्म              | प्रथम स्वर्ग                      | ४३६          |
| ∫ *सोहिऊण<br>} सोहित्ता | शोधियस्वा           | शोध कर                            | ३०५-५४५      |
| संक                     | शंका                | सन्देह                            | Ę            |
| संकप्प                  | संकल्प              | दृढ़ विचार                        | २६३          |
| <b>*संक</b> ष्पिऊण      | संकल्प्य            | संकल्प करके                       | ३८४          |
| संख                     | शंख                 | शंख                               | ४११          |
| संखा                    | संख्या              | गणना                              | १७५          |
| संखेव                   | संदोप               | साररूप                            | १३४          |
| संखोय                   | संद्योभ             | हल-चल                             | ३४७          |
| संगह                    | संगत                | युक्ति-युक्त                      | २ <b>१</b> ६ |
| संगाम                   | . संग्राम           | युद्ध<br>युद्ध                    | ४८६          |
| (11111                  | 2011                | <b>3</b>                          |              |

| संगीय             | संगीत                | गायन                     | ४५४     |
|-------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| संघाय             | संघात                | समूह                     | 388     |
| संजम              | संयम                 | यम-नियम                  | २२१     |
| संजुय             | संयुत                | सयुक्त                   | 209     |
| संजोय             | संयोग                | <br>संप्राप्ति           | २७६     |
| <b>*सं</b> ठाविऊण | संस्थाप्य            | स्थापन करके              | 605     |
| संगिह             | सन्नि भ              | सदृश                     | ४७२     |
| ( संतट्ट          |                      |                          |         |
| संतत्त            | संतप्त               | अति संताप युक्त          | १८०-१०२ |
| संताविय           | संतापित              | मंताप युक्त              | १६१     |
| संथार             | <b>संस्</b> तर       | विस्तर                   | ३४०     |
| संदेह             | सन्देह               | शंका                     | 58      |
| संधाण             | सन्धान               | अचार                     | ५८      |
| संधिवन्ध          | सन्धिबन्ध            | एक वाद्य-विशेष           | ४१३     |
| संपण्ग            | सम्पन्न              | समाप्त                   | ३ ४८    |
| संपुष्ण           | सम्पूर्ण             | सम्यक् प्रकार पूर्ण      | ६६      |
| संपत्त            | सम्प्राप्त           | हस्तगत                   | 838     |
| संपाविय           | सप्लाबित, सम्प्राप्य | ओत-प्रोत, अच्छी तरह पाकर | ८८६     |
| संपुड             | संपुट                | दो समान भागोंका जोड़ना   | ४३४     |
| संपुडंग           | संपुटांग             | जुडा हुआ अंग             | २३०     |
| संभूसिऊण          | संभूष्य              | आभूषित होकर              | 338     |
| सम्मोह            | सम्मोह               | मोहित करना               | 838     |
| संयोयज            | संयोगज               | संयोग-जनित               | १०३     |
| संवच्छर           | संवत्सर              | वर्ष                     | १२५     |
| संवर              | संवर                 | कर्मास्रव रोकना          | १०      |
| संवरण             | संवरण                | संकुचित                  | ४३२     |
| संवेश्र           | संवेग                | वैराग्य                  | 38      |
| संसारत्थ          | <b>संसारस्थ</b>      | संसारी                   | 88      |
| संसित्त           | संसिक्त              | सिचा हुआ, व्याप्त        | ሂፍ      |
| संसिय             | संश्रित              | आश्रित                   | २०२     |
|                   |                      | ह                        |         |
| <b>*ह</b> ग्गिऊग् | हत्वा                | मार कर                   | प्र२५   |
| हणु               | हनु                  | ठोड़ी, दाढ़ी             | ४६१     |
| हत्थ .            | हस्त                 | हाथ                      | ३६८     |
| हथगापुर           | हस्तिनापुर           | प्राचीन पांडव-पुरी       | Х&      |
| <b>*हम्ममा</b> ण  | हन्यमान              | मारा जाता हुआ            | १८०     |
| हर                | धर                   | घारण करना                | २६३     |
| <b>*हरिऊ</b> ण    | <b>ह</b> त्वा        | हर करके                  | १०२     |
| हरिय              | <b>इरि</b> त         | हरा वर्ण                 | २६४     |
| हिय               | ∫ हित                | भलाई                     | ३२७     |
| । <b>ह</b> प      | ि हृत                | हरा हुआ                  | ' ७३    |

| प्राकृत-शब्द-संग्रह    |                       |                              | २२१         |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| हियय                   | हृद्य                 | मन                           | <b>४६</b> ८ |
| हिरग्ग                 | हिरएय                 | सोना, चांदी                  | २१३         |
| हिंडंत                 | हिडन्त                | भूलता हुआ                    | १७७         |
| हिंडित                 | भ्रमित                | भ्रमण किया हुआ               | १३०         |
| हिताल                  | हिन्ता <b>ल</b>       | हिन्ताल वृक्षविशेष           | 660         |
| <b>हु</b> डुक          | (देशी शब्द)           | वाद्य-विशेष                  | ४१२         |
| हुंडावस <b>ि</b> पणी   | <b>ट्रडावस</b> र्पिणी | काल-विशेष, जिसमें अनुचित एवं |             |
|                        |                       | असंगत बातें भी होवें         | ३५४         |
| ∫ <b>हेउ</b><br>} हेडु | हेतु                  | साधन                         | २६३, ३६     |
| होऊण्                  | भृत्वा                | हो करके                      | १३१         |

इस चिह्नवाले संबंध बोधक कृदन्त शब्द है।

🕆 इस चिह्नवाले वर्तमान कृदन्त शब्द है।

🙏 इस चिह्नवाले अव्यय शब्द हैं।

#### त्रावश्यक निवेदन-

मुक्ते इस संग्रह में कुछ प्रसिद्ध या प्रचलित विषयों के विरुद्ध भी लिखना पड़ा है वह केवल पाटकों की सुगमता के लिए ऐसा किया है। यन्थ में श्राये हुए शब्दों की श्रकारादि कम से तालिका दी गई है, साथमें उनका श्रर्थ भी। यन्थ गत श्रर्थ पहले और उसके श्रन्य श्रर्थ उसके पीछे दिये गये हैं।

### ऐतिहासिक-नाम-सूची

|                     | 3111611111  | 6            |             |
|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| अनन्तमती            | ४२          |              | गा० नं०     |
| इन्द्रभूति          | ₹           | रुद्रदत्त    | <b>१</b> ३३ |
| उद्दायन राजा        | ५ ३         | रेवती        | ५३          |
| अंजनचोर             | ५२          | लंकेश (रावण) | १३१         |
| कुन्दक <i>ु</i> न्द | ४४०         | वज्रकुमार    | ሂሂ          |
| चारुदत्त            | १२८         | वसुनन्दि     | ५ ४६        |
| जिनदत्त             | ሂሂ          | वसुदेव       | ३.४८        |
| नयनन्दि             | ५४२         | वारिषेण      | xx          |
| नेमिचन्द्र          | ५४४         | वासुदेव      | 388         |
| वकराक्षस            | <b>१</b> २७ | विष्णुकुमार  | X.g         |
| ब्रह्मदत्त          | १२६         | श्रीनन्दि    | 4,80        |
| यादव                | १२६         | श्रीभूति     | १३०         |
| युधिष्ठिर           | १२५         | श्रेणिक      | ą           |

## भौगोलिक-नाम-सूची

| एकचक्रनगर.       | <b>१</b> २७ |
|------------------|-------------|
| चंपानगरी         | ४२          |
| ताम्प्रलिप्तनगरी | XX          |
| मथुरा            | ५३-५५       |
| मागध             | xx          |
| राजगृह           | ५२          |
| रुद्रवरनगर       | ५३          |
| लंका             | <b>१३</b> १ |
| माकेत            | <b>१</b> ३३ |
| हस्तिनापुर       | xx          |
|                  |             |

### व्रत-नाम-सूची

| .6/                   |        |       |
|-----------------------|--------|-------|
| अध्वनीव्रत-विधान      | ३६६-३६ | ६७    |
| नन्दीश्वरपंक्ति-विधान | ३७३-३७ | 9 પ્ર |
| पंचमी-विधान           | ३५३-३१ | ६२    |
| रोहिणी-विधान          | ३६३-३६ | ŧ٤    |
| विमानपंक्ति-विधान     | ३७६-३७ | 95    |
| मौल्यसंपत्ति-विधान    | ३६८-३७ | १२    |
|                       |        |       |

## गाथानुक्रमणिका

|                     | गाथाङ्क     |                       | गाथाङ्क     |
|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 双                   |             | अरुहाईणं पडिमं        | 605         |
| अइणिट्ठुरफरसाइं     | १३४         | अलियं करेइ सवहं       | ६७          |
| अइतिव्वदाहमता-      | १६१         | अलियं ण जंपणीय        | २१०         |
| अइथूल-थूल-थूलं      | १८          | अवसाणे पंच घडा-       | 3 X X       |
| अइबालबुड्ढरोगा      | ३३७         | असणं पाणं खाइम        | 23 %        |
| अइलंघिओ विचिट्ठो    | ७१          | असि आ उसा सुवण्णा     | ४६६         |
| अइवुड्ढबालमूयं-     | २३४         | असुरा वि कूरपावा      | १७०         |
| अइसरसमइसुगंधं       | ρχο         | अह कावि पावबहुला      | 388         |
| अक्लयवराडओ वा       | ३८४         | अहण भणइ तो भिक्खं     | ३०७         |
| अक्लेहि णरो रहिओ    | ६६          | अह नेवंडं नत्तं       | 3 8 9       |
| अगणित्ता गुरुवयणं   | १६४         | अह भुजइ परमहिलं       | ११८         |
| अग्गिविसचोरसप्पा    | દ્રપ્       | अहवा आगम-णोआ-         | ४५१         |
| •<br>अच्छरमयमज्भगया | <b>२६६</b>  | अहवा आगंम-णोआ-        | ४७७         |
| अट्ट कमाए च तओ      | ५२१         | अहवा कि कुणइ पुरा-    | 200         |
| अट्टदलकमलमज्भे      | ४७०         | अहवा जिणागमं पुत्थ-   | 382         |
| अटुदसहत्थमेन        | 383         | अहवा णाहि च वियप्पि-  | ४६०         |
| अट्टविहमंगलाणि य    | 885         | अहवा णिला इदेसे       | <i>१६</i> ह |
| अणिमा महिमा लिघमा   | ५१३         | अह वेदगसिंद्ठी        | ५१६         |
| अणुपालिऊण एवं       | ४३४         | अहिसेयफलेण णरो        | 838         |
| अणुलोहं वेदंतो      | ५२३         | अंतोमुहुत्तकालेण      | ४६६         |
| अण्णाणि एवमाईणि     | 038         | अंतोम्हुत्तसेसा-      | ५३१         |
| अण्णाणिणो वि जम्हा  | २३६         | श्रा                  |             |
| अण्णे कलंबवालुय-    | 3 = 8       | आउ-कुल-जोणि-मग्गण     | १५          |
| अण्णे उ सुदेवनं     | २६६         | आगमसत्थाइं लिहा-      | २३७         |
| अण्णो उ पावरोएण     | १८७         | आगरमद्धि च करेज्ज     | ४४४         |
| अण्णोण्णं पविसंता   | ३८          | आगासमेव खित्तं        | 3 8         |
| अण्णोण्णाणुपत्रेसो  | 88          | आयंविल-णिव्वियडी      | २६२         |
| अण्णो वि परस्स धणं  | १०८         | आयंविल-णिब्वियडी      | ३५१         |
| अतिहिस्स संविभागो   | <b>२</b> १६ | आयाम-फलिह-संणिह       | ४७२         |
| अत्तागमतच्चाणं      | Ę           | आरोविऊण सीसे          | ४१७         |
| अत्ता दोसविमुक्को   | હ           | आसाढ-कत्तिए फग्गु     | ३५३         |
| अयदंडप[सविक्कय      | २१६         | आमाढ कत्तिए फर्ग्गुणे | ४०७         |
| अरहंतभत्तियाइमु     | 80          | आसी ससमय-परसमय-       | ५४०         |
|                     |             |                       |             |

| २२४ | वसुनन्दि-श्रावकाचार |
|-----|---------------------|
| • • | . 3                 |

| आहरणगिहम्मि तओ             | yos          | एदे कारणभूदा              | २२            |
|----------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| आहरणवासियाहि               | ३०४          | एदे महाणुभावा             | १३२           |
| आहारोसहसत्था-              | <b>5</b> ३ ३ | एमेव होइ विइओ             | ३११           |
| इ                          |              | एयस्से संजायइ             | ३७२           |
| ः<br>डक्खुरस-सप्पि-दहि-खी- | <i>ሪ</i> ሂ ሪ | एयंतरोववासा               | ३७६           |
| दच्चाइग् <b>णा बहवो</b>    | ४०           | एया पडिवा वीया            | ३६५           |
| डच्चाइ बहुविणोए-           | ४०६          | <b>ग्</b> यारसठागठिया     | <b>၁</b> ၁၃   |
| डच्चेबमाइकाइय-             | 330          | एयारस ठाणाइं              | ሂ             |
| इण्चेवमाइवहवो              | ૬ દ          | एयारसम्मि ठाणे            | ३०१           |
| इच्चेवमाइबहुयं             | <b>१</b> 5२  | एयारसंगधारी               | ३७४           |
| डय अवराइं बहुसो            | 33           | एयारसेसु पढमं             | ३१४           |
| इय एरिसमाहारं              | ३१७          | एरिसओ च्चिय परि-          | 898           |
| इय पच्चक्यो एसो            | <b>₹</b> ₹ १ | एरिसगुण अट्ठजुयं          | <b>५</b> ६    |
| इंदो नह दायारो             | 602          | एवं काऊण तओ               | ४०७           |
|                            |              | एवं काऊण तओ               | ८११           |
| <b>उ</b><br>               |              | एवं काऊण तवं              | ५१४           |
| उक्कस्सं च जहण्णं          | ४२८          | एवं काऊण विहि             | ३६७           |
| उक्किट्टभोयभूमी-           | २५८          | एवं चउत्थठाणं             | २६४           |
| उग्गसिहादेसियसग्ग<br>      | 358          | एवं चत्तारि दिणा-         | ४२३           |
| उच्चारं पस्मवणं            | ७२           | एवं चलपडिमाए              | ४ ४३          |
| उच्चारिऊण णामं             | ३८२          | एवं चि <i>रं</i> तणाणं पि | ४४६           |
| उज्जवणविहिं ण तरइ          | 3 % €        | एवं णाऊण फलं              | ३५०           |
| उज्जाणिम रमंता             | <b>१</b> २६  | एवं ण्हवणं काऊण           | ४२४           |
| उड्ढिमम उड्ढलोयं           | ४६१          | एवं तइयं ठाणं             | २७६           |
| उत्तम-मज्भ-जहण्णं          | २८०          | एवं थुणिज्जमाणो           | ४०१           |
| उत्तविहाणेण तहा            | २८८          | एवं दंसणसावय-             | २०६           |
| उद्दिट्टपिडविरओ            | ₹ १ ३        | एवं पएसपसरण-              | ४३२           |
| उद्देसमेत्तमेयं            | 3€ €         | एवं पतिवसेसं              | २७०           |
| उपण्णपढमसमयम्हि            | १ ८ ४        | एवं पिच्छंता वि हु        | ११०           |
| उवगू हणगु णज् <u>न</u> ो   | ሂሂ           | एवं बहुप्पयारं            | 3 e           |
| उवयारिओ वि विणओ            | ३२४          | एवं बहुप्पयारं            | २०१           |
| उववायाओ णिव इइ             | १३ ७         | एवं बहुप्पयारं            | 208           |
| उववास-वाहि-परिसम-          | २३६          | एवं बहुप्पयारं            | ३१८           |
| उववासं पुण पोसह-           | ४०३          | एवं वारसभेयं              | २७३           |
| उववासा कायव्वा             | ३७१          | एवं भणिए घिन्तूण          | १४७           |
| उस्सियसियायवत्तो           | ५०५          | एवं रयणं काउण             | 808           |
| उंबर-बड-पिष्पल-पिप-        | ሂട           | एवं सोऊण तओ               | १४४           |
| ų                          |              | एवं सो गज्जंती            | ७५            |
| एक्केक्कं ठिदिखंडं         | 39,2         | एस कमो णायव्वो            | , ३६ <b>१</b> |
| <b>ए</b> त्तियपमाणकालं     | <b>१</b>     | एमा छव्विहपूजा            | ४७८           |
|                            |              | •                         |               |

| गाथानुकमिक्ता                                           |                            |                                                   | २२५        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| क                                                       |                            | गहिऊणस्मिणिरिक्लिम                                | ३६६        |
| <br>कच्चोल-कलस-थाला                                     | २५५                        | गंतूण गुरुसमीवं                                   | 380        |
| कणवीर-मल्लियाहि                                         | ४३२                        | गतूण य णियगेहं                                    | २८६        |
| कत्ता सुहासुहाणं                                        | 3 7.                       | गंतूण सभागेहं                                     | 406        |
| कप्पर-कुकुमायरु                                         | ४२७                        | गिज्जंतसंधिवंधाइएहि                               | ४१३        |
| कम्हि अपत्तविसेसे                                       | २४३                        | गुणपरिणामो जायइ                                   | 3 6 3      |
| कर-चरण-पिट्ट-सिरमाण                                     | ₹35                        | गुरुपुरओ किदियम्मं                                | २८३        |
| करण अधापवत्तं                                           | ५१=                        | गुलुगुलुगुलत तविलेहि                              | 685        |
| कहमवि णिस्सरिऊण                                         | <b>१</b> ७5                | गोणसमयस्स एए                                      | 28         |
| कह वि तओ जइ छुट्टो                                      | १५६                        | गो-बंभण-महिलाण                                    | 23         |
| कदप्प-किब्भिसासर                                        | १६४                        | गो-बभणित्थिघाय                                    | e 3        |
| काउस्सगमि ठिओ                                           | २८०<br>२७६                 | ঘ                                                 |            |
| काऊण अट्ट एयं-                                          | 393                        |                                                   | 43         |
| काऊण जह एव-<br>काऊण तव घोर                              | ५११                        | घणपडलकम्मणिवहुब्ब                                 | ४३ ७       |
| काऊण पमनेयर                                             | ४८८<br>५१७                 | घटाहि घटसद्दा-                                    | 328        |
| काऊण पमनवर<br>काऊणाणंतचउट्ट-                            | ४८७<br>४५६                 | ਚ                                                 |            |
|                                                         | ३६४                        | चउनोरण-चउदारो                                     | 838        |
| काऊणुज्जवणं पृण                                         | 3 P E                      | चउदममलपरिसुद्धं                                   | 238        |
| कायाणुरूवमद्दण<br>कारावगिदपडिमा                         | 355                        | चउविहमरूविदव्वं                                   | 8 E        |
|                                                         |                            | चउस् वि दिसास्                                    | 389        |
| कारुय-किराय-चडाल                                        | दद<br>४३८                  | चम्मट्वि-कीड-उंदुर                                | ₹ <b>१</b> |
| कालायरु-णह-चंदह-                                        | ०२ <i>५</i><br><b>१</b> ६६ | चिट्ठेज्ज जिणगुणारो-                              | ४१८        |
| किकवाय-गिद्ध-वायस-                                      | ५४१<br>१४६                 | चित्तपडिलेवपडिमा                                  | 666        |
| कित्ती जस्सिंदुसुब्भा                                   |                            | चितेड मं किमिच्छइ                                 | ११४        |
| किरियम्मब्सुट्ठाणं<br>कि करमि कस्य वच्चमि               | ३२८                        |                                                   | • •        |
|                                                         | १६७<br>१०३                 | <b>छ</b>                                          |            |
| कि केण वि दिट्ठो हं                                     |                            | छच्च सया पण्णासुत्त-                              | प्र४६      |
| कि चुवसमेण पावस्म<br>रिकार स्टिक्स                      | 939                        | छतेहि एयछतं                                       | 038        |
| कि जंपिएण बहुणा                                         | ₹ <b>८</b> ૭               | छत्तीह चामरेहि य                                  | ४००        |
| कि जंपिएण बहुणा                                         | £38                        | छम्मासाउगसेमे                                     | メミゥ        |
| कि सुमिणदसणमिण                                          | 338                        | छम्मासाउयसेसे                                     | 858        |
| कुत्थुभरिदलमेने                                         | 8=8                        | छ्हतण्हाभयदोमो                                    | 5          |
| कृसुमेहि कुसेसयवयण<br>कोहं माणे माण                     | ४८४                        | छेयण-भेयण-ताडण                                    | १८०        |
| काह माण माण                                             | ५२२                        | ज                                                 |            |
| ख                                                       |                            | जइ अद्धवहे कोइ वि                                 | ३०६        |
| खीरुवहिमलिलधारा-                                        | ४७४                        | जइ अंतरम्मि कारण-                                 | २०५<br>३६० |
| ग                                                       |                            | जइ एव ण रएज्जो                                    | 30E        |
|                                                         | V D A                      | जइ कोवि उसिणणरए                                   | २०८<br>१३८ |
| गच्छइ विसुद्धमाणो<br>गव्भावयार <del>,</del> जम्माहिसेय- | ४२०<br>४ <b>५</b> ३        | जइ खाइयसिंद्द्ठी                                  |            |
| गव्मावयारःजम्मााहसय-<br>गहिऊण मिसिरकर-किरण-             |                            | जइ साइयसाद्द्वा<br>जइ देइ तह वि त <del>न</del> ्थ | ४१४        |
| गाहळण । नामरकर-।करण-                                    | ४२४                        | અર પર /ાઉ ! ખ લાલ્પ                               | १२०        |

| जइ पुण केण वि दीसइ                 | १२२            | जे केइ वि उवएसा                        | ३३३                 |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------|
| जइ मे होहिहि मरणं                  | 338            | जेणज्ज मज्भ दव्वं                      | ५५५<br>७४           |
| जइ वा पुब्वम्मि भवे                | १४६            | जे तसकाया जीवा                         | <b>२०</b> ६         |
| जय जीव णंद वड्ढा-                  | <b>X00</b>     | जे पुण कुभोयभूमीसु                     | <b>२</b> ६१         |
| जलधाराणिक्खेवेण                    | 853            | ज पुण सम्माइट्ठी                       | 7                   |
| जलवारााणक्षवण<br>जल्लोसहि-सव्वोसहि | ० ५ २<br>३ ४ ६ |                                        | ४ <i>५</i> २<br>४४७ |
| जस्स ण ह आउसरिसा-                  |                | जे पुब्वसमृद्दिट्ठा<br>जे मज्ज-मंसदोसा | 888<br>83           |
| •                                  | 3 ° -          |                                        | c <del>c</del>      |
| जह उक्कस्सं तह मज्भिमं             | 280            | जो अवलेहइ णिच्चं                       |                     |
| जह उत्तमम्मि खित्ते                | 280            | जो पस्सइ समभावं                        | २७७                 |
| जह ऊसरम्मि खित्ते                  | २४२            | जो पुण जहण्णपत्तिम                     | ই ৫৩                |
| जह मज्जं तह य महू                  | <b>40</b>      | जो पुण जिणिदभवणं                       | ४८२                 |
| जह मजिभमिम खित्ते                  | २४१            | जो मज्भिमस्मि पत्तस्मि                 | २४६                 |
| जह रुद्धम्मि पवेसे                 | 88             | जोव्वणमएण मत्तो                        | १४३                 |
| जं कि चि गिहारंभ                   | २६८            | ठ                                      |                     |
| जंकि चितस्स दव्वं                  | ७३             | ठिदियरणगुणपउनो                         | ųв                  |
| जं किंपि एत्थ भणियं                | ४४४            | _                                      | , ,                 |
| जं कि पि देवलोए                    | ३७४            | ण्                                     |                     |
| जंकि पि पडियभिक्लं                 | ३०८            | ण गणेड इट्टमित्तं                      | ६३                  |
| जंकि पिसोक्खसारं                   | ४३८            | ण गणेइ माय-बप्पं                       | १०४                 |
| जंकीरइ परिरक्खा                    | २३८            | ण मुयंति तह वि पापा                    | १५०                 |
| जं कुणइ गुरुसयासम्मि               | २७२            | ण य कत्थ विकुणड रइं                    | ११५                 |
| जं भाइज्जइ उच्चारिकण               | ४६४            | ण य भुजइ आहारं                         | ६८                  |
| जं दुप्परिणामाओ                    | ३२६            | णवमासाउगि सेसे                         | २६४                 |
| जं परिमाणं कीरइ                    | २१३            | णंदीस <b>र</b> ट्टदिवसे                | ४५५                 |
| जं परिमाणं कीरइ                    | २१७            | णंदीसरम्मि दीवे                        | ३७४                 |
| जंबीर-मोच-दाडिम-                   | ४४०            | <u>णाणंतरायदसयं</u>                    | प्ररूप              |
| जं वज्जिज्जइ हरियं                 | २६५            | णाणे णाणुवयरणे                         | ३२२                 |
| जायइ अक्खयणिहि-रयण-                | 858            | <u>णामट्</u> ववणादव्वे                 | ₹                   |
| जायइ कुपत्तदाणेण                   | २४८            | णासावहारदोसेण                          | १३०                 |
| जायइ णिविज्जदाणेण                  | ४८६            | णिच्चं पलायमाणो                        | <b>६</b> ६          |
| जायंति जुयल-जुयला                  | २६२            | णिट्ठुर-कक्कसवयणाइ-                    | २३०                 |
| जिणजम्मण-णिक्लमणे                  | ४५२            | णिदा तहा विसाओ                         | 3                   |
| जिणवयण-धम्म-चेइय-                  | २७४            | णिद्देसं सामित्तं                      | ४६                  |
| जि <b>ण-सिद्ध-सू</b> रि:पाठय-      | ३८०            | णिययं पि सुयं बहिणि                    | ७६                  |
| जिब्भाछेयण-णयणाण                   | १६८            | णिव्विदिगिच्छो राओ                     | ५३                  |
| जीवस्सुवयारकरा                     | 38             | णिसिऊण णमो अरहं-                       | ४७१                 |
| जीवाजीवासवबंध-                     | १०             | णिस्ससइ रुयइ गायइ                      | <b>११</b> ३         |
| जीवो ह जीवदव्वं                    | <b>२</b> 5     | णिम्संका णिक्कंखा                      | ४६                  |
| जूयं खेलंतस्स हु                   | Ęo             | णिस्संकिय-संवेगा-                      | ३२१                 |
| जयं मज्जं मंसं                     | 3,2            | णिसंकिय-संवेगा-                        | 388                 |
|                                    | , ,            |                                        | . •                 |

|                      | गाथानुक     | मिक्का                   | २२७         |
|----------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| णिस्सेसकम्ममोक्खो    | ४४          | तो तम्हि पत्तपडणेण       | १५७         |
| णेऊण णिययगेहं        | २२७         | तो तेसु समुप्पण्णो       | १३६         |
| णेच्छंति जइ वि ताओ   | ११७         | तो रोय-सोयभरिओ           | १८६         |
| णेत्तुद्धारं अह पा-  | 308         | तो सुहुमकायजोगे          | ४३४         |
| णेरइयाण सरीरं        | १५३         | तो सो तियालगोयर-         | ५२६         |
| त                    |             | थ                        |             |
| तत्तो णिस्सरमाणं     | १४८         | थोत्तेहि मंगलेहि य       | ४१५         |
| तत्तो पलाइऊणं        | १५१         | द                        |             |
| तत्थ वि अणंतकालं     | २०२         | दट्ठूण असणमज्को          | <i>ج</i> ۶  |
| तत्थ वि दहप्पयारा    | २५०         | दट्ठूण णारया णील-        | <b>१</b> ६३ |
| तत्थ वि दुक्खमणंतं   | ६२          | दट्ठूण परकलत्तं          | ११२         |
| तत्थ वि पडंति उर्वार | १५२         | दट्ठूण महड्ढीणं          | 828         |
| तत्थ वि पविट्वमित्तो | <b>१</b> ६२ | दट्ठूण मुक्ककेसं         | k3          |
| तत्थ वि बहुप्पयारं   | २६७         | दव्वेण य दव्वस्स         | ४४८         |
| तत्थेव सुक्कभाणं     | ४२४         | दहि-दुद्ध-सप्पिमिस्सेहि  | ४३४         |
| तप्पाओग्गुवयरणं      | ४१०         | दंसण-णाण- चरित्ते        | ३२०         |
| तम्हा हं णियसत्तीए   | 850         | दंसण-वय-सामाइय           | 8           |
| तय-वितय-धणं सुसिरं   | २५३         | दाऊण किचि रति            | २८६         |
| तरुणियण-णयण-मण-      | ३४८         | दाऊण मुहपडं धवल-         | ४२०         |
| तस्स पसाएण मए        | 888         | दाणसमयम्मि एवं           | २३२         |
| तस्स फलमुदयमागय-     | १४४         | दाणं च जहाजोग्गं         | ३५८         |
| तस्स फलेणित्थी वा    | ३६५         | दाणे लाहे भोए            | ४२७         |
| तस्स बहुमज्भदेसे     | ३६६         | दिणपडिम-वीरचरिया-        | <b>३१</b> २ |
| तस्सुवरि सिद्धणिलयं  | <b>४६३</b>  | दीउज्जोयं जइ कुणइ        | ३१६         |
| तं किं ते विस्सरियं  | १६०         | दीवेसु सायरेसु य         | ४०६         |
| तं तारिससीदुण्हं     | १४०         | दीवेहि णियपहोहा-         | ४३६         |
| ताण पवेसो वि तहा     | ३७०         | दीवेहिं दीवियासेस-       | ४८७         |
| ता सुहुमकायजोगे      | ४३४         | दुण्णि य एयं एयं         | २४          |
| तिरियगईए वि तहा      | १७७         | दुविहा अजीवकाया          | १६          |
| तिविहं मुणेह पत्तं   | २२१         | देविद-चक्कहर-मंडलीय-     | ३३४         |
| तिविहा दव्वे पूजा    | 388         | देस-कुल-जाइमुद्धो        | ३८८         |
| तिसिओ विभुक्तिखओ हं  | १८८         | देह-तव-णियम-संजम-        | ३४२         |
| तुरियं पलायमाणं      | १५८         | देहस्सुच्चत्तं मज्भिमासु | २५६         |
| ते चिय वण्णा अट्ठदल- | ४६७         | दोधणुसहस्सुत्तुंगा       | २६०         |
| तेसि च सरीराणं       | ४५०         | ঘ                        |             |
| तेसि पइट्टयाले       | ३५६         | धम्माधम्मागासा           | ३०          |
| तो खंडियसव्वंगो      | १४२         | धम्मिल्लाणं वयणं         | ३०२         |
| तो खिल्लविल्लजोएण    | 309         | धरिऊण उड्ढजंघं           | १६७         |
| तो तम्ह चेव समए      | <b>५३</b> ६ | धरिऊण वत्थमेत्तं         | २७१         |
| तो तिम्ह जायमत्ते    | 888         | धूवेण सिसिरयरधवल-        | ४८८         |
|                      |             |                          |             |

| प                       |        | पुट्ठो वा पुट्ठो वा                       | 300        |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------|------------|
| पक्खालिऊण पत्तं         | ३०४    | पुढवी जलं च छाया                          | १८         |
| पक्खालिऊण वयणं          | २८२    | पुष्फंजिंल खिवित्ता                       | २२६        |
| पच्चारिज्जइ जंते        | १४५    | पुर-गाम-पट्टणाइसु                         | २११        |
| पच्चूसे उद्विता         | २८७    | पुव्वभवे जं कम्मं                         | १६५        |
| पज्जनायज्जता            | ₹ \$   | पुव्वं दाणं दाऊण                          | १८६        |
| पट्टवणे णिट्ठवणे        | ३७७    | पुव्वुत्तणयविहाणं                         | २६७        |
| पडिगहमुच्चट्ठाणं        | २२५    | पुव्वृत्तर-दक्क्षिण-पच्छिमासु             | २१४        |
| पडिचीणणेत्तपट्टा-       | ३३६    | पुब्बुत्तवेइमज्भे                         | ४०४        |
| पडिजग्गणेहिं तणु        | 3 ₹ €  | पूईफल-तिदु-आमलय-                          | 888        |
| पडिबुज्भिऊण सुत्तुद्विओ | ४६६    | पेच्छह मोहविण्डिओ                         | १२३        |
| पडिवुद्धिऊण चइऊण        | २६=    | দ                                         |            |
| पडिमासमेक्कखमणेण        | ३४४    |                                           | 31         |
| पढमाइ जमुक्कस्सं        | १७४    | फलमेयस्से भोत्तूण                         | ३७८        |
| पढमाए पुढवीए            | १७३    | व                                         |            |
| पत्तं णियघरदारे         | २२६    | बद्धाउगा सुदिट्ठी                         | 388        |
| पत्तंतर दायारो          | २२०    | बलिवत्तिएहि जावार-                        | ४२१        |
| पभणइ पुरओ एयस्स         | 03     | वहुहाव-भाव-विव्भम-                        | 888        |
| परदव्वहरणसीलो           | १०१    | बंधण-भारारोवण                             | १८१        |
| परमट्ठो ववहारो          | २०     | वायरमण-विचजोगे                            | ५३३        |
| परलोए वि य चोरो         | १११    | वारस य वारसीओ                             | ३७०        |
| परलोए वि सरूवो          | ३४४    | वारह अगंगी जा                             | 938        |
| परलोयम्मि अणंतं         | १२४    | वालत्तणे वि जीवो                          | १५४        |
| परिणामजुदो जीओ          | २६     | वालो यं बुड्ढो यं                         | ३२४        |
| परिणामि जीव मुत्तं      | २३     | वावत्तरि पयडीओ                            | ४३४        |
| परिणामि जीवमुत्ता-      | २२     | बाहत्तरिकलसहिया                           | २६३        |
| पव्वेमु इत्थिसेवा       | २१२    | वि-ति-चउ-पंचिदियभेयओ                      | 88         |
| पंचणमोक्कारपएहिं        | ४५७    | वुद्धि तवो विय लद्धी                      | ५१२        |
| पंचिम उववासिवहिं        | ३६२    | भ                                         |            |
| पंचिवहं चारित्तं        | ३२३    | भनीए पिच्छमाणस्स                          | ४१६        |
| पंचसु मेरुसु तहा        | ५०5    | भमइ जए जसिकती                             | ३४४        |
| पंचुबरसहियाइं           | २०४-४७ | भागी वच्छल्ल-पहावणा                       | २००<br>३८७ |
| पंचेव अणुव्वयाइं        | २०६    | भागा पञ्छल्ल-पहापणा<br>भुजेइ पाणिपत्तम्मि |            |
| पाओदयं पवित्तं          | २२८    | मुजइ पाणपताम्म<br>भो भो जिब्बिदियलुद्ध    | ३०३        |
| पाणाइवायविरई            | २०७    | 9                                         | 57         |
| पावेण तेण जर-मरण-       | ६१     | भोत्त्ं अणिच्छमाणं                        | 3 % \$     |
| पावेण तेण दुक्खं        | € ₹    | भोत्तूण मणुयसोक्खं                        | प्र१०      |
| पावेण तेण बहुसो         | ওচ     | म                                         |            |
| पिच्छह दिव्वे भोए       | २०३    | मज्जंग-तूर-भूसण                           | २५१        |
| पिडत्थं च पयत्थं        | ४४८    | मज्जेण णरो अवसो                           | ७०         |
|                         |        |                                           |            |

| गाथानुक्रमणिका      |                |                      | २ <b>२</b> ९ |
|---------------------|----------------|----------------------|--------------|
| मण-वयण-काय-कय-कारि- | २६६            | वरअट्टपाडिहेरेहि     | ४७३          |
| मणि-कणय-रयण-रुप्पय  | ३६०            | वरकलम-सालितंदुल-     | ४३०          |
| मणुयत्ते वि य जीवा  | <b>१</b>       | वरवहुलपरिमलामोय-     | २४७          |
| महु-मज्ज-मंससेवी    | 33             | वरवज्जविविहमंगल-     | ४०३          |
| मंसं अमेज्भसरिसं    | <b>5</b> X     | वरपट्ट-चीण-खोमाइयाइं | २५६          |
| मंसासणेण गिद्धो     | १२७            | वंजणपरिणइविरहा       | २८           |
| मंसासणेण वड्ढइ      | <del>द</del> ६ | वायण-कहाणुपेहण       | २५४          |
| माणी कुलजो सूरो     | 83             | वारवईए विज्ञा-       | 388          |
| मालइ-कयंव-कणयारि-   | ४३१            | वासाणुमग्गसंपत्त-    | ४२८          |
| मिच्छताविरइकसाय-    | 3 €            | विउलगिरिपव्वए णं     | 3            |
| मिच्छादिट्ठी भद्दो  | २४४            | विजयपदाएहिं णरो      | ४६२          |
| मुणिऊण गुरुवकज्जं   | १३८            | विजयं च वइजयंतं      | ४६२          |
| मुत्ता जीवं कायं    | ३ ३            | विणएण समंकुज्जल-     | ३३२          |
| मेहाविणरा एएण       | 3 <b>X</b> X   | विणओ वेआवच्चं        | 388          |
| मेहावीणं एसा        | 288            | विहिणा गहिऊण विहि    | ३६३          |
| मोत्तूण वत्थमेत्तं  | 339            | स                    |              |
| ₹                   |                | सक्किरिय जीव-पुग्गल  | ३२           |
| •                   |                | सगसत्तीए महिला       | २१८          |
| रज्जब्भंसं वसणं     | 85 X           | सजणे य परजणे वा      | ६४           |
| रत्तं णाऊण णरं      | 32             | सत्तण्हं विसणाणं     | १३४          |
| रति जिम्मज्ज पुणो   | ४२२            | सत्तमि-नेरसिदिवसम्मि | २८१          |
| रयणत्तय-तव-पडिमा-   | ४६ ८           | सन वि तच्चाणि मए     | ४७           |
| रयणप्पह-सक्करपह     | १७२            | सत्तू वि मित्तभावं   | ३३६          |
| रयणिसमयम्हि ठिच्चा  | २८४            | सत्तेव अहोलोए        | १७१          |
| रंगावलि च मज्भे     | ४०६            | सत्तेव सत्तमीओ       | 378          |
| रायगिहे णिम्मंको    | ५२             | सद्धा भत्ती तुट्ठी   | २२४          |
| रुप्पय-सुवण्ण-कंसाइ | ४३४            | सपएस पंच कालं        | 39           |
| ल                   |                | सब्भावासब्भावा       | 353          |
| लज्जा-कुलमज्जायं    | <b>११</b> ६    | समचउरससंठाणो         | ४६७          |
| लज्जा तहाभिमाणं     | १०५            | सम्मत्त-णाण-दंसण     | ५३७          |
| लंबंतकुसुमदामो      | ¥8X            | सम्मत्तस्स पहाणो 🕠   | 83           |
| लोइयसत्थम्मि वि     | 53             | सम्मत्तेहि वर्ण्हि य | ४२           |
| लोगे वि सुप्पसिद्धं | দ্ৰ            | सयलं मुणेह खंधं      | १७           |
| ·                   | , ·            | मयवत्त-कुसुम-कुवलय-  | ४२६          |
| च                   |                | सविवागा अविवागा      | 83           |
| वज्जाउहो महप्पा     | १६६            | सव्वगदत्ता सव्वग     | ३६           |
| वण्ण-रस-गंध-फासेहिं | ४७६            | सन्वत्थ णिवुणबुद्धी  | १२८          |
| वत्थादियसम्माणं     | 308            | सव्वावयवेसु पुणो     | 388          |
| वय-तव-सीलसमग्गो     | २२३            | ससिकंतखंडविमलेहि     | 358          |
| वयभंगकारणं होइ      | २१४            | ससि-सूरपयामाओ        | २५४          |
| ३०                  |                |                      |              |

| २३० | वसुनन्दि-श्रावकाचार         |
|-----|-----------------------------|
| , , | a Bull de su a su a su a su |

| सहिरण्णपंचकलसे            | ३५७         | सुण्णं अयारपुरओ                            | ४६५ |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----|
| संकाइदोसरहिओ              | ५१          | सुरवइतिरीडमणिकिरण-                         | 8   |
| संथारमोहणेहि य            | ३४०         | सहुमा अवायविसया                            | २४  |
| संभूसिऊण चंदद्ध-          | 33\$        | सोऊण कि पि सद्दं                           | १२१ |
| संवेओ णिव्वेओ             | 38          | सो तेसु समुष्पण्णो                         | १३६ |
| मं <b>सा</b> रत्था दुविहा | <b>१</b> २  | सोवण्ण-रुप्प-मेहिय-                        | ४३३ |
| संसारम्मि अणंतं           | १००         | सोहम्माइस् जायइ                            | ४६५ |
| साकेने सेवंतो             | <b>१</b> ३३ |                                            |     |
| सामण्णा विय विज्जा        | <b>33</b> X | हर                                         |     |
| सायरसंखा एसा              | १ ७५        | हरमाणो परदत्वं                             | १०६ |
| सायारो अणयारो             | २           | हरिऊण पर <del>स</del> ्स <sup>भ्</sup> षणं | १०२ |
| सावयगुणोववेदो             | ३८६         | हा मणुयभवे उप्पज्जिङण                      | F39 |
| मिग्घं लाहालाहे           | ३०५         | हा मुयह मं मा पहरह                         | 388 |
| मिज्भइ तइयम्मि भवे        | 381         | हा हा कह णिल्लोए                           | १९६ |
| सिद्धसम्वं भायइ           | २७६         | हिय-गिय-पुज्जं सुत्ता-                     | ३२७ |
| मिद्धा संसारत्था          | ११          | हिंडाविज्जइ टिंटे                          | १०७ |
| सियकिरणविष्फुरं <b>तं</b> | 348         | हुंडावस <u>प्पि</u> णीए                    | ३८४ |
| सिरण्हाणुब्बट्टण-गंध-     | २६३         | होऊण स्वयरणाहो                             | १३१ |
| मिस्सो तस्म जिणागम-       | ४४३         | होऊण चक्कवट्टी                             | १२६ |
| सिस्सो तस्म जिणिदमासणरओ   | ५४२         | होऊण सुई चेइय-                             | २७४ |

# भारतीय ज्ञानपीठ काशीके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

### [ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]

| ₹.          | महाचन्ध [महाधवल सिद्धान्त शास्त्र]-प्रथम भाग, हिन्दी ऋनुवाद सहित                               | १२)                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|             | करलक्खण [सामुद्रिक शास्त्र]-हस्तरेग्वा विज्ञानका नवीन प्रनथ [स्टाक समाप्त]                     | Ŋ                   |
| ₹.          | <b>मदनपर।जय</b> — भाषानुवाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना                                  | 5)                  |
|             | कन्नड प्रन्तीय ताडपत्रीय प्रन्थम्ची—                                                           | શ્ર્વ)              |
| 4.          | न्यायचिनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]                                                                | १४)                 |
| હ્ત્.       | <b>तत्त्वार्थवृत्ति</b> —श्रुतसागर सूरिर्गचत टीका । हिन्टी सार सहित                            | १६)                 |
| ૭.          | <b>ग्रादिपुरांग्</b> । भाग [१]—मगवान् ऋपभटेवका पुरुष चरित्र                                    | २०)                 |
| ۵.          | ग्रादिपुराग भाग [२]—भगवान् ऋपभदेवका पुण्य चित्र                                                | १०)                 |
| ۹.          | नाममाला सभाष्य-                                                                                | રાા)                |
| <b>१०.</b>  | केवल्ज्ञानप्रश्चनूडामिण्-ज्योतिप ग्रन्थ                                                        | શુ                  |
| ११.         | सभाष्यरत्नमंजूषा—छन्दशास्त्र                                                                   | ٦)                  |
| १२.         | वसुनन्दि-श्रायकाचार                                                                            | ĸ)                  |
|             | समयसार—[त्रंगेजी]                                                                              | 5)                  |
| १४.         | कुरलकाव्य—तामिल भापाका पञ्चमवेद [ तामिल लिपि ]                                                 | ક)                  |
|             | िहिन्दी ग्रन्थ ]                                                                               | -                   |
| १४.         | मुङ्गिदूत [उपन्यास]—ग्रजाना पवनज्ञयकी पुरस्माथा                                                | X)                  |
| १६.         | पयचिद्ध-[ स्वर्गीय बहिनके पवित्र संस्मरण ग्रौर युगविश्लेपण् ]                                  |                     |
| १७.         | दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ—                                                                  | ર્ક્રો              |
|             | पाश्चात्य तर्कशास्त्र [ग्रप्राप्य]                                                             | र)<br>क) क) ८)      |
| ५९.         | <b>दोरो-शायरी</b> [ उर्दू के सर्वोत्तम १५०० शेर त्र्यौर १६० नज्म ]                             | (ک                  |
| २०.         | मिलनयामिनी [ गीत ]                                                                             | ષ્ઠ્રો              |
|             | वैदिक साहित्य —वेदोंपर हिन्दीमं साधिकार मौलिक विवेचन                                           | ક્                  |
|             | मेरे चापू—महात्मा गाँधीके प्रति श्रद्धाञ्जलि                                                   | રાો)                |
|             | पंच प्रदीप [गीत]                                                                               |                     |
|             | भारतीय विचारधारा—                                                                              | ર્                  |
|             | <b>ज्ञानगंगा</b> —[संसारके महान् साधकांकी स्कियोंका श्रद्धाय भराडार]                           | ર)<br>ર)<br>હ)      |
|             | गहरे पानी पैठ स्किरूपमे ११८ मर्मस्पर्शी कहानियाँ                                               | રાા)                |
| <b>૨૭</b> . | वृद्धमान [ महाकाव्य ]                                                                          | ह्                  |
| २८.         | शेर-श्रो सुस्तन                                                                                | =)                  |
|             | जैन-जागरणके द्राप्रदृत                                                                         | 8)                  |
|             | हमारे त्राराध्य<br>भारतीय ज्योतिष                                                              | <b>3</b> )          |
|             | भारताय ज्यातिष<br>रजतरिशम                                                                      | શ<br>જો<br>રા)      |
|             | श्रा <b>थुनिक जैन क</b> वि                                                                     |                     |
| 38.         | ्रत्रा युग्नम् जन्म चाप<br>- <b>जैनशासन</b> —जैनधर्मका परिचय तथा विवेचन करनेवाली सुन्दर रचना । | 3111 <i>)</i><br>31 |
|             | कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत्न—                                                                   | ર)<br>રા            |
|             | हिन्दी जैन साहित्यका संज्ञिप्त इतिहास                                                          | 2111=)              |
|             | भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुगड रोड, बनारस ४                                                  | ,                   |
|             |                                                                                                |                     |

सन् १९५१ की प्रकाशित पुस्तकें मही वाली पी all a का fi δ य